

### दैवज्ञनारायणविरचितो

## मुहूर्तमार्त एड:

मिथिलादेशान्तर्गत-चौगमानिवासि काशीस्थ-संन्यासि-संस्कृत-पाठशालाध्यापक ज्योतिपाचार्य-तीर्थ-

परिडतश्रीसीतारामकाकृत-

'प्रभा'समारूयव्याख्यासहितः।



तेनैव संशोधितश्च।

**~\$**≁63\*<del>~</del>\$~

स चाय

### काशीस्थ-'मास्टर खेलाड़ीलाल एएड सन्स्'-

संस्कृतपुस्तकालयाध्यत्तमहोद्येन स्थानीये 'सीताराममुद्रणाळये' मुद्रापयित्वा प्रकाशित: ।

सर्वाधिकार प्रकाशकेन सुरक्षितः।

संवत् १९८६

म्ल्य सपादरूपक ।

#### प्रकाशक का वक्तव्य

प्राचीनकाल में संस्कृत के प्रकारण्ड परिष्ठत ष्याचार्यगण अपना वहुमृत्य समय शास्त्रों के प्रध्ययन एवं प्रालोचना करने में व्यतीत करते
थे। जिसके द्वारा उन्होंने ऐसे २ श्रद्धितीय शास्त्रों की रचना कर दी है
कि उन प्रन्थों के मनन करने पर एतदेशीय एव पाध्वात्यदेशीय सभी
सहत्र्य विद्वानों के सङ्घुचित हत्कमल प्रस्फुटित हो जाते हैं और नतमस्तक होकर उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध हो जाते हैं। हमारा ज्योतिपशास्त्र
भी वेट का एक प्रधानश्चरा है और ऐसे गहन विषय पर भी प्राचीन समय
से लेकर आधुनिक काल तक श्रमख्य प्रन्थ-रत्न लिखे गए। यद्यपि विदेशियों के आक्रमण होने तथा वहुत समय व्यतीत होजाने से श्रमेक
प्रन्थ-रत्न श्रान्वदेव के अपेण हो चुके और शेप काल की श्रम्धकार
गुफा में लुप्त हो गए हैं तथापि जो छुछ प्राप्त है उन्हीं के द्वारा हम
दिज्ञनों का मस्तक ऐसी विकट परिस्थित में भी उन्नत है।

यह 'मुहूर्तमार्तग्रह' नामक पुस्तक भी उन्हीं श्रमूल्य प्रन्थों में एक हैं। हम भारतीय के दुर्भाग्य से प्राचीनकाल के विद्वानों के विषय में कोई उनकी विस्तृत जीवनी नहीं प्राप्त हुई है। हम यत्र-तत्र के एकाध रहों के को प्राप्त कर लेने पर ही सन्तोप कर लेते हैं। इस पुस्तक के रच- थिता दैवज्ञ नारायण है। इन्होंने श्रपने प्रन्थ पर 'मार्तग्रह्वह्रभा' नामक एक टीका भी की है। प्रन्थ के अन्त में अपना कुछ विशेष परिचय भी इन्होंने दिया है। यथा—

श्रीमत्कौशिकपाचनो हरिपदद्वन्दार्पितात्मा हरि-स्तज्जोऽनन्त इलासुरार्चितगुणो नारायणस्तत्सुत । ख्यात देवगिरे शिवालयमुदक् तस्मादुक् टापर-ग्रामस्तद्वस्रतिर्मु हर्तभवन मार्तग्डमजाऽकरोत्॥

# सुहूर्त मार्तण्डङ्क



### श्रनुकमणिका.

# प ० विषयः

| विषय                       | 4,0 | 14441                         | ટહ  |
|----------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| त्याज्यप्रकरणम् १          | ••  | सोमन्तोध्यं पत्युर्बंडननिपेधः | 3 9 |
| मगलाचरणम्                  | 1   | <b>झौरदिन</b> िचार            | 20  |
| शुभकर्मणि ग्याज्यम्        | 2   | अक्षरारभ                      | २०  |
| डपप्रहातर्वति दोषांतरम्    | Я   | व्रतबधसस्कारविचार.            | ₹ 9 |
| नक्षत्रप्रकरणम् २          |     | गुरुपल .                      | २२  |
| नक्षत्रदेवता               | ч   | व्रतप्रधे वामवेधः             | २३  |
| नक्षत्राणा स्थिरादिसञ्चा   | Ę   | <b>मासिनध्यादिविचार</b>       | २३  |
| सूर्यादीना स्थिरचरादिसजा   | v   | व्रतवन्धे नक्षत्राणि          | २४  |
| दिनशत्रिमुहूर्ता           | v   | वैदेशलग्नज्ञम् लग्नभङ्गा      | २४  |
| टीकाया विशेष —             | 6   | विद्यार भमुहर्तः              | २५  |
| सस्कार प्रकरणम् ३          |     | 🔻 केशांती मौजीविमोक्ष         | २५  |
| प्रथमर्तुफलम्              | ٩,  | द्युत्तिकावधः                 | २५  |
| साधारणलग्ननलम्             | 30  | , विवाह प्रकरणम् ४            |     |
| गर्भाधानमुहूर्त            | 68  | घटितगुणविचारः                 | २६  |
| पु सवन-सीमन्तमुहूर्त       | 35  | ् चर्णमाह .                   | ₹६  |
| जातकर्ममुहूर्त             | 93  | वश्य तारा योनिः               | २७  |
| पालकारोहणं भूग्युपवेशन,    |     | योनिवैरम्                     | २८  |
| दुग्धपान निष्कमण च         | १३  | राशिस्वामिन                   | २९  |
| क्रांवेध                   | १५  | ग्रहमैत्री                    | २९  |
| अनप्राशन                   | १६  | गणमैत्री राशिकृटम्            | ३०  |
| गुरुशुकास्तादिविचार.       | 30  | ब्राह्मपट्काष्टक द्विद्वीदश च | 39  |
| चौलमुहूर्त                 | 96  | नाडीविचार                     | ₹૧  |
| अवार्तवे निपेध             | 56  | दुष्टक्टादौ दानादि            | ३३  |
| वर्णविशेषेण वार नक्षत्राणि |     | गुणविचार'                     | ३ ह |
| लप्नवल च                   | 36  | वर्णगुणविचार                  | ३३  |
| क्षौरनिर्णय                | 98  | वदयगुणविचार .                 | ३३  |
|                            |     |                               |     |

| विपय                                     | <b>प्रष्ठ</b> | चिषय-                             | पृष्ठं     |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| नारागुणिउचार                             | 33            | तामां स्पष्टीकरणमपवादश्र          | 84         |
| योनिगु चविचार                            | 3 3           | विवाहलाने इंप्यानिष्यप्रहाः       | 84         |
| <b>अह</b> गुणविचार                       | 3 8           | दोषाणामपवाद                       | 81         |
| गणगुणविचार                               | 3 8           | स्गुपष्टापबादः                    | 84         |
| कृटगुणीचार                               | <b>ર</b> પ    | सप्रहचंद्रदोपापवादः               | 8 2        |
| मार्रेगुयविषार                           | 34            | द्वादशपष्टचडापवादः                | 83         |
| <b>च</b> गातरणम्                         | 3 ξ           | सामान्यदोपापवादः                  | 8.3        |
| सीलो विवाहकात                            | ₹ છ           | अपवादभगः                          | 83         |
| प सां निवाडकारः                          | 3 3           | भावगुद्धिः                        | 88         |
| तिकाहतक्षताति स्वेधाति                   | ३७            | भावसधिविचारः                      | 8 %        |
| <ul> <li>गंतिशोषेण वैधनिर्णयः</li> </ul> | ३८            | अतभात्रमाधनं                      | 88         |
| <b>मे</b> भन्स                           | ३९            | स्धिमाधन                          | 86         |
| अपा । सार                                | <b>३</b> ०    | हर्नरीदोषलक्षण मापवादं            | 40         |
| भगा नाया                                 | A o           | पचक्दोप सापवाद                    | 4 0        |
| रं भागो विद्यान                          | Яo            | लग्ननभागानुद्धिः .                | 45         |
| संक्षे म उपविश्व                         | 80            | अशश्चि                            | 43         |
| स्तिगाय                                  | មរ            | शुभाशुभनवांशविचारः                | *43        |
| करणयभ्यम्यक                              | 45            | <b>स्थ्याम्नान्</b> ति            | 4.8        |
| बन्या वर्ग्यस्य                          | H 3           | <b>होरा</b> चिचार                 | 3.5        |
| Act to a                                 | 33            | जामित्रदापः सापत्रादः             | 1414       |
| भ <u>ान्यास्</u> राम                     | 31            | <b>र</b> िट रक्षण                 | 48         |
| सरी रज्या                                | y >           | गृहान्पिड्यमंसाधनं                | 4,9        |
| नते प्रशास ।<br>व                        | 4 >           | मुर्गभ्यचीकरणं .                  | 46         |
| रिस्तित स्था                             | 45            | इन्टबलमाधने विशेष                 | 40         |
| <i>सग्र</i> वर्षत                        | 43            | ध [पान्त्रभागनणामः                | <b>5</b> 2 |
| day's within                             | 1-            | र्गाः भूगमानसः .                  | 4 1        |
| £ 15.77                                  | 4 2           | सदासर् (उकाणश्राम्                | 8 3        |
| रस्या                                    | 3 -           | म्यमध्यनातिम्पूर्यः .             | 4 3        |
| an de sainte Mas                         | 8 5           | य र्योग                           | 85         |
| يرسع المراجعة                            | 71            | स्वयः सः त्र गमत्त्वे निविश्वसासा | 14 83      |

| विषय                      | ष्ट        | विषय प्र                 | e:  |
|---------------------------|------------|--------------------------|-----|
| न्त्रमभू विवाह            | ६३         | स्थलस्य शुभाशुभन्नानम्   | 60  |
| वत्त्वपष्टनक्षत्रशस्त्रिः | ६३         | दिक्साधनम्               | 60  |
| रुद्रपष्ट्रशदि            | ६३         | उत्तनक्षत्रेषु विशेष:    | ८२  |
| नानाविधनाम्त्रार्था       | ६४         | चतुर्धा द्वारनिर्णय      | ८२  |
| प्रथमान्दे चर्गानि        | ६५         | आयविचार                  | ८३  |
| स्त्रीरहिताना विधि        | ६६         | गृहसुपविचार              | દર  |
| विपकन्यालक्षण             | ६७         | राशिपरखेन मृहमुखम्       | ८४  |
| योगांतरम्                 | ६७         | कोणादिवेध अपवादश्च       | ८५  |
| मूलाद्यक्षेत्पन्नफलम्     | ६७         | नक्षत्रे झाते राशिनिर्णय | ८५  |
| मंद्रनमुण्डनविचार         | ६७         | गृहतस्वामिनोटघंटितम्     | ८५  |
| सकटे अपवाद                | ६७         | गृहनामाक्षरसख्या         | 4   |
| यमलयोदिशेषः               | ६७         | <b>अश</b> ज्ञानम्        | 45  |
| प्रतिकृलनिर्णय            | ६७         | गुणविचारणा .             | ୯୭  |
| अन्यसिद्धान्ता            | ६९         | स् <b>त्रमोटनलक्षणम्</b> | 60  |
| भन्पनिर्णय:               | 90         | स्थलसाधनम् .             | ৫৩  |
| वृद्धसृतकयो संकटे विचार   | 93         | सृत्रन्यास               | 66  |
| 'मिहस्यगुरुविचार          | ७२         | शंकुन्यासः               | ८९  |
| सिंहस्थगुर्वेपवाद         | ७२         | द्वारनिर्णय              | ९०  |
| नामराशिजन्मरादयोनिर्णेय.  | ७२         | गृहे स्नानादिगृहविचार: . | 93  |
| नाम्नो नक्षत्रज्ञानं      | <b>৩</b> ঽ | आवारयकता भनावरयकताच      | ९१  |
| श्रभ्न्याधानप्रकरणम्      | <u>ب</u>   | गृहप्रवेशसुहूर्तः        | ९२  |
| अम्याधाननक्षत्राणि .      | હજ         | प्रवेशे रप्तशुद्धिः      | ९२  |
| गृहप्रकरणम् ६             | ĺ          | यात्राप्रकरणम् ७         |     |
| -गृहे ग्रामविचार          | <i>હવ</i>  | यात्राकालः .             | ९३  |
| गृहे दिष्ट् नियम          | હષ્ડ       | शूजानाह                  | 68  |
| दिशां वर्गादि             | ७६         | परिघदण्ड                 | ९५  |
| काकियािका                 | <b>૭</b> ૬ | यात्रायां निद्यम्        | ९६  |
| <b>मूमिरसपरीक्षा</b>      | ७६         | तदपवाद अन्यलक्षयाम्      | 9.5 |
| भूप्रवत्वम्               | ७८         | वारग्लदोहद दिग्दोहद      | दुष |
| शहयविचार                  | ७८         | लग्नशुद्धि सहेतुका       | ९४  |

| विस्म.                               | āā         | विपत्र                          |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|
| विकास                                | 9.6        | • •यवहारद्रन्यम्                |
| नानरनसणम्                            | 84         | नष्टवस्तुपदनः .                 |
| यानुर्नाशकरयोग                       | <b>९</b> ९ | वृक्षारोपणम्                    |
| चुर्यादिजन्मनस गाडि                  | ९९         | वापी हुपादिमु हुर्नः            |
| यापालम हटानिष्टमहा                   | 300        | दिग्यनिषेत्र .                  |
| प्रतिवृधप्रतिन कापवाद                | 303        | गुरुग्कयोभैदिवापवाद             |
| दिनी गोश्यमः                         | 303        | र्तार्थयात्रानिपेधः             |
| पापाक्त्रीनेपमा                      | 300        | वैनकमंनिपेधश्च                  |
| शहना                                 | 303        | श्चनध्यायप्रकरण्म् ः            |
| <b>ल्यका</b> ना                      | 308        | अनध्याया .                      |
| भाग शामा                             | 30,,       | तेपां निर्णयः                   |
| च्यक्षम्य परिकार                     | 909        | ं नैभित्तिशानध्याया .           |
| मिश्रयक्तरणम् =                      |            | प्रदोपलक्षणम्                   |
| रत्यांच्या                           | 303        | पन्तीसग्डफलम्                   |
| उत्रथापनम्                           | 301        | गाचरप्रकरणम् १०                 |
| उर्व प्रारम्णालालनानि                | 301        | गोत्यग्रहनिर्णय                 |
| उ <sup>र्</sup> दर्गाटनी राजस्वणायाः | 80%        | नारावरम्                        |
| • गण अस्मान                          | 300        | सर्वेषा प्रहालां वेधप्रकार      |
| क उन्हर्यो                           | 300        | रांक्रानियकरणम् ११              |
| र्रे एस्ट्रास्य वस्य म               | 750        | र्गाशपरचेन पुण्यकालः            |
| \$ 12 HATT                           | 130        | र्भा रत्यामश्चयमान्यश्चम्       |
| ज रा रचमप्                           | 223        | नव वर्षायास्त्रंतं च            |
| a colly a amy                        | 111        | । दायमाय जन्मानी मायज्ञान       |
| 4" BM                                | 993        | प्रभागं सर                      |
| W 7 - W                              | 753        | करवी । कुसमिता च                |
| in the same                          | 115        | ब्रन्याजी                       |
| to a reso where                      | 333        | p= वाडमर्थ यु पदार्थ मा         |
| र्मे क ,न्या, नगान                   |            | <b>जीकाकाम्य</b> िमय            |
| · 7- 7-244-35                        | 33.        | र्त्तन मुल्लेमार्त्रण इतिपयानुः |

## श्रथ मुहूर्तमार्त्तरहः।

#### The State of the S

### सोदाहरण-संस्कृत-भाषा-ज्याख्यासहितः ।

त्याज्यप्रकरणम् ॥ १॥

\_1>46.74<1-

टीकाकारकृतमङ्गलाचरणम्—

प्रगम्य मार्चग्डपदाम्बुज मया पदार्थमालोकियतुं समो यया। जनो भवेत् सा कियते स्फुटाशया प्रभाह्नया देवगिरा सभापया॥

अथ ग्रन्थकारो निज्शेपविद्योपशान्तयेऽभीष्टदेवतानमस्काररूपं मङ्गल ग्रन्थकरणप्रतिज्ञाश्चाह—

सिन्द्रोल्लसितमिभेन्द्रवक्त्रमम्यां श्रीविष्णुं वियतिचरान् गुरून्मणम्य वहर्थ विचुथमुदे लघुं मुहूर्तमार्तएडं सुगममहं तनोमि सिद्धचे ॥१॥

संस्कृतटीका—सिन्दृरोहिसतं सिन्दृरेणोहिसतं शोभितं इभेन्द्रवक्त्रं (इभानािमन्द्र इभेन्द्रस्तस्य वक्त्रमिव वक्त्रं यस्यासौ इभेन्द्रवक्त्रस्त) गजेन्द्र-वदनं गणेशम्, श्रम्बां सरस्वतीम्, श्रीविष्णुं लक्ष्मीश्वरम्, वियति चरान् मूर्योदिग्रहान्, गुरून् शास्त्रोपदेष्ट्रन्, प्रणम्य नमस्कृत्य, अहं 'नारायण्-देवज्ञ, सिद्ध्ये सकलकार्यसाधनाय, विद्युधमुदे पण्डितप्रमोदाय, लघुं स्वल्प, वह्वर्थं अर्थवहुलम्, सुगमं स्फुटार्थं मुहूर्तमार्तण्डं, तनोिम विस्तार-यािम ॥ १॥

भा॰ टी॰ — सिन्दृरसे सुशोभित गणेश, सरस्वती, श्रीविष्णु, सूर्यादिनवप्रह तथा गुरुजनो को प्रणाम वरके में (नारायण देवज्ञ) बहुत अर्थ से युक्त अल्प शब्द तथापि सुगम मुहूर्तमार्तण्ड नामक प्रन्थको बनाता हूँ ॥१॥ श्रय शुभकर्मणि त्याज्यमाइ—

यामार्थ कुलिकं दिनदिमवमं पूर्वं दलं पारियं विष्टिं वैधृतिपातमंक्रमगणं गंडांतमेकार्गलम् । कृष्णानद्गचतुर्दिनं रविश्शिकान्त्योः समत्वं खलां होगं गत्रिदिनार्थके जयदिनं पित्रोजनन्यात्वम् ॥२॥

स्रम्तद्यंका यामार्थम्, कुलिकम्, दिन्द्धिं तिथिवृद्धिम्, अपन तिथित्तरम्, परिषं प्रवेदल परिषयोगस्य प्रविदेम्, विष्टि भद्राम्, वैर्धृतिः पानसेरमगणं (वैवृतिर्पोग्, पातो व्यतीपातः, सक्रमगणः स्पर्धिः प्राणां गित्रिक्तमसम्य एतत् सदिम्), गण्डात्तम्, एकागलं वद्याः माणायः, कृण्णानद्वाचतुर्धिन कृष्ण्पत्तव्ययोद्द्ययदि दिनचतुष्ट्यम्, रिवर्शिः राजाः सम्यां प्राप्ताणकात्तिसास्यं दौपम्, रमलां पापम्रहसंबीर्गः होराम्, गावितारके ग्रयर्थ-दिनार्थसम्यो, पित्रोः मातापित्रो त्त्यदिन ए दिवराम्, जनत्यात्व सानुमीस्यमेदृपिनदिनचतुष्ट्यम् भनतन्मवे भवत्र संच न वित्तिवृत्यायम्योक्तेनाद्ययः सर्वत्र ॥२॥ महरण्यन्त्रम , चरण्यायुध वक्ष्यमाण्य , दु न्नणं दुर्मुहर्तम , पूर्वभवस्य प्रथमगर्भात्पन्नस्य ज्येष्टं ज्येष्टमामम् , पापयुगितीप्यन्तिण् (पापेत युक् युत, इत गत, ण्य भाग्य अग्रिममिति ज्ञीण् नन्नज्ञाण् ) विद्धं भम् विद्धनन्त्रम , जनार्याधिकमामकौ न्यमासाधिमासौ,वि-व्या-ज्ञ-चगन्यातिय विद्यक्तम्भ-ज्यापातन्त्रा जन्नज्ञन्त्रात्रात्रात्रात्र्य यतिय क्षेत्रोण् क्रमेण

विद्धनत्तत्रम् . अनारयाधिकमामकौ त्त्रयमासाधिमासौ,विन्वया-जू-वग-एटातिषु विरक्षमभ-त्र्याचात-ज्ञ त्र क्रम्भे तिस्त्र व्याचातेऽद्धाः ९, ज्लेऽर्थाः ५, वज्ञेऽद्धाः ९, गएट रमा ६, अतिगण्डे ऋतवः ६ इति त्रादिमा नाटिकाः ), भाना नत्त्रत्राणा विपाल्या घटीश्च 'शुभे सन्त्यजेत्' ॥ ३॥

भा० टी०—जन्ममास जन्मतिथि, जन्मनक्षत्र आदि, ग्रहण-नक्षत्र, चण्टाग्रुध, दुष्ट मुहर्त, प्रथम गर्भीत्वन्न सन्तान के लिये ज्येष्टमास, पाप ब्रह्से युन और उससे पीत्रे तथा आगे के एक एक नक्षत्र, विद्ध नक्षत्र, क्षयमास, मलमास, तथा विष्क्रम-स्याधात-शल-वज्र-गण्ड अतिगण्ड इन योगो की कमसे ३, ९, ५, ९, ६, ६ आदि घटी और अदिवन्यादि नक्षत्रों भी विषयदी ये शम कार्य में त्याग करना चाहिये ॥ ३ ॥

विशोप — चण्टायुध और विषयटी आदि आगे कहेंगे। क्षयमास और अधिमास का लक्षण —

> "ब्रसकान्तिमासोऽधिमास स्फुट स्याद् द्विसकान्तिमास चयारय कदाचित्। चय कार्त्तिकादिवये नान्यत स्यात् तदा पर्यमध्येऽधिमासक्वयञ्च॥"

श्चर्य—जिस चान्द्र मास ( दो अमावास्या के भीतर ) में सक्रान्ति न हो वह अधिमास, तथा जिस चान्द्रमास के भीतर दो सक्रान्ति हो वह क्षयमास क्हलाता है। क्षयमास ( वर्तमान मन्दोच के हिसाय से ) कार्तिकादि तीन हो

महीने में होता वह भी कभी सयोगवश होता हे तो उस वर्ष दो अधिमास अवस्य होते हैं॥ ३॥

लत्तापञ्चकपापवर्गमशुभं चन्द्रं दशारिष्टकं जन्मेशेज्यसितास्तमङ्गशिनोः क्रूरोद्दभवां कर्तरीम् । \* रिष्टं गोचरसंभर्षं ग्रहजनिमांतोद्दभवां मृतकं

दृश्चिद्रानि मनोविभद्गमिष च न्याधि शुभे संत्यजेत् ॥४॥

सं० टी० - छत्ता-पत्रचक-पापवर्ग वक्ष्यमाण्म्, अशुमं गोचरः प्रकर्णोक्तानिष्टस्थानिस्थतं चन्द्रम्, दशारिष्टकं दशायामरिष्टसमयमः, जन्मेरोज्यसितास्तं जन्मराशीश-गुक-शुकाणां सूर्यछप्रतेजस्वमः, अप्रश्रितोल्हेषचन्द्रयोः क्रोन्सवां पापप्रहक्तता कर्त्तरों वक्ष्यमाणामः, गोचरः सम्भवं रिष्टं वक्ष्यमाणं गोचरे दुष्टप्रहाधिक्ष्यम्, प्रहजनिप्रान्तीद्वं पर्णा-जन्म-भरणजनितं सूतकम्, दुश्चिह्नानि कार्यारम्भसमये श्रुतादीन्य- ह्मम्बच्णार्शनाशीनि, मनोविभद्गं चेतसोऽप्रवर्तनम्, ज्याधि ज्वरादितं गः सभे संत्यीत् ॥ १॥

भाव टीव नता, धनिष्ठादिषञ्चक, पारब्रहके वर्ग ( पड्वरं ). अतिष्ठ राहानिया परामा, मारहेश आदि दृष्ट ब्रहकी दशाजन्य अदिष्ट, जन्मराजीत, गुर और पुत्र के सूर्यसांकिय से अस्त समय, लग्न अयवा चन्द्रमा से पह रूप्तुत राहि, गोपरहातिक अदिष्ट समय, ब्रह्ममूनक, जन्मसूनक, मगा रूपत, जिला आदि दृष्ट शहुन, वार्य में मनका नहीं प्रवृत्त होना और ज्या रूपी रहारि इनहों हुभ वर्ष में स्थाग वरें।। ४॥

विश्वप-स्या, पाचर, कर्नरी आदि आगे कहेगे ॥ ४ ॥ अधोपप्रहदोपान्तरमाह—

नो कुर्योद्रमिनावर्गेद्रपृतिनो युग्मेषु पंचाशयोः स्मानिवेचसु शाभनानि तनुषादेषुष्रशस्त्रादिकम् । मासन्त्रायनवारयोगितियभादीनां च सिद्धानिया द्रातव्याः पुनर्शक्तरस्ति कुद्धवित्सा तत्समृतिप्राप्तये॥॥ भाठ टीठ—मृयंस्थिति नक्षत्र से ७, ८, १४, १५, १८, १९, ५, १०, २०, २०, २०, २०, २०, २० इन नक्षत्रों में शुभरमं न करे। परम्य इन नक्षत्रों में मूरकर्म (श्रास-घातादि) करना विदित्त है। मास, ऋतु, भयन, वार, योग तिथि, नक्षत्र आदि शब्द से करण राशि भाव इत्यादिकों की प्रसिद्ध सज्ञा प्रन्थान्तर से समझना। इस प्रन्थ में वहीं पुनरक्ति है वह दूर में कहे हुए विषय के समरण के लिये हे इसलिये टोप नहीं है ॥५॥

इति प्रभाग्य-सस्कृतभाषाव्याग्याया त्याज्यवकरणम् ॥१॥



#### अध नज्ञ प्रकरणम् ॥२॥

तत्र नत्तत्राणां देवता श्राह—

भेशा दस्यमाग्निकेंद्रगिरिशाः मोक्ता श्रदित्यिङ्गरः-सर्पाः कव्यभुजो भगोऽर्यमरवी त्वष्टा समीरः क्रमात् । इंद्राग्नी त्वथ मित्र इंद्रनिर्ऋतिनींरं च विश्वे विधि-वेंकुंटो वसुपाश्यजेकचरणाहिसु ध्नयपूपाभिधाः ॥ १॥

स० टी० — दस्रावयो वुधे भेशा (भानामश्विन्याद्वनस्त्राणामीशाः)
प्रोक्ता – दस्रो 'श्रविवनीकुमारो अविवन्याः, यमो भरएयाः, श्रिप्तः
कृत्तिकायाः, को ब्रह्मा रोहिएया , इन्दुर्मृगशिरस , गिरिश शिवः आर्द्रायाः,
अदिति पुनर्वसोः, श्रिष्ठ्वरा गुरु पुण्यस्य, सर्प श्राश्चे पायाः, कव्यसुजः
पितरो मधाया , भग पूर्वफाल्गुन्या , अर्यमा उत्तरफाल्गुन्या', रिवर्हस्तस्य, त्वष्टा चित्राया , समीरः स्वात्या , इन्द्राग्नी विशाखायाः, मित्रोऽन्तुराधाया , इन्द्रो ज्येष्टाया , निर्म्चित्रमूलस्य, नीरं जल पूर्वापादायाः, विश्वे उत्तरापादायाः , विधिर्वह्माऽभिजित , वैकुएठो विष्णुः श्रवणस्य, वसवो धनिष्टायाः, पाशी वरुण शतताराया , अजैकचरण पूर्वाभाद्र-पदाया , अर्हिवुन्ध्य उत्तराभाद्रपदायाः, पूर्ण रेवत्याः । इति नस्त्राणां देवता कथिताः ॥१॥

भा० टी०— दस्र आदिवनी का, यम भरणी का, अग्नि कृत्तिका का, ब्रह्म रोहिणी का, चन्द्रमा मृगशिराका, शिव आर्द्राका, अदिति पुनर्वसु का, गुरु पुष्य का, सर्प आश्लेपाका, पितर मधा का, भग पूर्वाफालगुनी का, अर्पमा उत्तरा फार पुनी का, रिव हस्त का, त्यष्टा चित्रा का, वायु स्वाती का, इन्द्र और अति (ये दोनों) विशाप्ता का, मित्र अनुराधा का, इन्द्र ज्येष्टा का, राक्षस सूल का, जन्म पूर्ण का, विश्व अभिवित् का, विश्व अत्राप्त का, विश्व अभिवित् का, विश्व अत्राप्त का, वर्ष रातिभिषा का, अवैत्रचरण पूर्वाभाद्रपदा का, अदिवंष्ट्य जनसम्पर्दा का, और पूपा रेवती का स्वामी है। इस प्रकार सत्र नक्षत्रों के स्वामी को प्रो है है। ।।

त्रथ नक्षत्राणो स्थिरादिसंज्ञामाह—

त्रामं त्र्यत्रयुग् ध्रुवं स्थिरमथो प्रवी मद्या यास्यभं

कृषोपं श्रवणत्रयादितियुता स्वाती चराक्या चला ।

रगामी भिन्दीज्यमं लघु तथा चिनं च मेत्रांतिमे
न्रवाण्य मद् मेत्रमिनभिवशं मिश्रे च साधारणे ॥ २ ॥

रोक गर--पत्रस्य ( उत्तराकारगुन्युन्यवागाडांचराभाद्रपदायुतं )

सर्यात्राः स्थिरचञ्चलोग्रभिलिताः चिनो मृदर्वारुणः चीर्णेद्वर्भयमारराष्ट्रशिखिनः पापा चुधस्तेर्युनः ॥ ३ ॥

म्लाहीन्द्रशिव (म्लाइलेपाड्येष्टार्द्रा) अद (इति चतुष्ट्य) दारुण तीदणं च मुनीन्द्रं म्मृतं कथितम् । इहेपु स्थिरादिसंज्ञनच्द्रेपु मंज्ञातुरुयं नाममन्द्रा कार्य मिन्छ्यं मिछ्यर्थं मुधिय पिएडता आच-रित कुर्वन्ति । तथा मूर्यापा प्रहा 'क्रमेण' स्थिरचङ्चलोप्रमिलिता चित्रो मुदर्शरण इति ज्ञेया । यथा र्य स्थिर, चन्द्रश्चल, कुल उम्र, चुघो मिलितो मिश्र गुरु चिप्र, ज्ञको मृद्र, शनिर्दारुण इति । तथा चीणेन्द्रक्यमारगृहशिरियन चीणेन्द्ररविशनिकुजराहुकेतव पापा. पापमहा ज्ञेयास्तैर्युनो चुघोऽपि पाप स्थान् । पापरिहत्तवुधस्तथा पूर्णेन्द्रगुरुक्या ग्रुभा इत्यर्थत सिद्धयित ॥ ३॥

भाठ टाठ—मूल, भारतेपा, ज्येष्टा और आर्द्रा ये तीक्ष्ण और दारुण सजक कर गये हैं। सिद्धि के लिये पण्डितजन इन नक्षत्रों में सज्ञातुरय कार्य करते हैं। जैसे स्थिर नक्षत्रों में स्थिर कार्य (घर के आरम्भ आदि), चलनक्षत्रों में चलकार्य यात्रा, इत्यादि सव नक्षत्रों में समझना। एव सूर्यादि सातो अह क्ष्म से स्थिर, चचल, उग्र, मिश्रित, क्षिप्र, मृदु, तीक्ष्ण सज्ञक है। और क्षीण चन्द्र, रवि, ज्ञानि, मगल, राहु और केतु ये पापप्रह है। अर्थात् पापरहित बुध, पूर्ण चन्द्र, गुर और क्षुक ये शुभ है। ३॥

भय नक्षत्रोक्तर्मायंसाधकान् दिनरात्रिमुह्तानाह—

ऋदः स्युः शिवसापीमित्रपितरो वस्वैनुविश्वेऽभिजि
तर्भेद्रद्राग्निनिशाचरा अपि जलाधीशोऽर्यमाख्या भगः।

गात्रेः स्युः समरहा त्रयोऽजचरणात्पैचाश्वितोऽथोदिति
जीवो विष्णुरिनात्त्रयस्तिथिलवाः कर्मेषु भोक्तं स्मृतम् ॥४॥

म० ४००-शिवसापीमत्रपितरो वस्वम्नुविक्वेऽभिजिन् केन्द्रेन्द्राग्निनिशाचरा अपि च जलावीश, अर्यमाख्य, भग, (एते पूर्वोक्तन्त्रवेदेवाः)

क्रमेण अह्यो दिनस्य तिथिलवा पञ्चदशांशा मुहुर्ता स्यु । अथो समरहा,

त्रजनरात् त्रय । ( स्रजनरात्ताहिर्नुध्न्यपूपा ) ष्रश्वित पञ्च (दस्न-यमाग्नित्रहानन्द्रा ) अदिति , जीव , विष्णु इनात् त्रय (रवित्वप्रूनिला ) एतं रात्रेस्तिथिलवा मुहुर्ता स्यु: । एपु मुहूर्तेषु भोक्त ननत्रविहितं कम् म्मृतम् कथितम् । यथा—यस्मिन कम्मिन्नपि दिने रोहिग्गीनस्त्रोत्नं कम् ज्ञम्पुर्ते, मृगशिरम्युक्तं चन्द्रमुहुर्ते, आर्द्रोक्तं शिवमुहुर्ते, इत्यादिकं कार्यम् ॥ ४ ॥

भार टी०—दिन मे १५, और राति मे भी १५ मुहर्न होते हैं इसिल्ये दिन मात तथा राणि मान का पञ्चरतांश एक एक मुहर्त का प्रमाण होता है। दिन म पत्त्वा मुहर्त दिया, तूमरा सर्प, तीसरा मित्र, ध्या पितर, पत्रा बसु, ६ठा जल, नवाँ विद्योग, ८वाँ अभिजित्, नवमाँ बता, १०वाँ इन्द्र, ११वाँ इन्द्रअप्ति, १२वाँ राप्तम, १३वाँ वरण, १४वाँ अर्थमा और १५वाँ मग। एवं राति मे १०वाँ राप्तम, १३वाँ वरण, १४वाँ अर्थमा और १५वाँ मग। एवं राति मे १०वाँ तथा, २४वा जात्वरण, ३रा अहिर्युष्ट्य, ध्या पूपा, पत्राँ दस्त्र, स्टा यम, भारते वर्षा, ८वाँ तथा, ९मा चन्द्रमा, १०वाँ अदिति, ११वाँ जीव, १२वाँ विष्यु, १३वाँ रित, १४वाँ द्या तथा, १४वाँ वायु इस प्रकार नक्षत्र स्वामी के मुहर्त इट सप दें। इन मुहर्तों में स्व रचनक्षयोक्तकमी विहित है। ४॥

भित्र गुप्तनानोपायो मदीयः-

इयनाच्या दिया रात्री पृथक् पञ्चदशाहताः। दिनरात्रिममाणाभ्यौ भाज्या लक्ष्यममा गताः॥ सुरत्री ममतो जेया वर्तमानस्तद्विम। साज्यवार्यनलागेन महत्रीदिष्टनाडिका॥

चार - रित्रणत इष्ट्यरी को १५ से गुनाकर दिन मानका भाग देने से त्यां स्थितगढ़ वार्य का १५ से गुनाकर सित्रमान का भाग देने से स्टाय गण २, १ र वेर उस्तर जीवम महार्थ वर्षमान समझना।

्र राइण मुद्रा पर माइण्डाल समझने के लिये भाज्य हर को जिले<sup>म कर</sup> रश्यार राज दें, जनातिन माना से १५ का भाग टेक्ट सुद्रने सम्यास का सन्दर्भ इण्यम्य राजा है।। मुहतं २ तथा। दिनमान मे १० का भाग देने से एक मुहतं का मान २।३ वर्धापल हुआ इसको गत मुहतं सत्या २ से गुना किया तो घट्यादि ४।६ गत मुहतंकाल हुआ इसलिये ४।६ घटीपल के आगे २ घटी ३ पल ( अर्थात् ६ घटी ९ पल इपकाल पर्गन्त ) मित्र मुहतं रहेगा। इसी प्रकार सब मुहतं का समय समझना॥ ४॥

इति प्रभासमाख्यसंस्कृतभाषाच्याख्यायौ नत्तत्रप्रकरण्म्।

- SAKO

श्रथ संस्कारप्रकरणम् ॥३॥

तत्र गर्भाधानादिसस्कारान् विवक्षुगंर्भाधानस्य रजस्सम्बन्धा-दादी प्रथमरजोदर्शनफलमाह्—

त्राद्यतो पोपशुक्रोजमधुशुचिनभस्याः कुयुक्पापवारा रिक्तामार्काष्ट्रपष्ट्यः परगृहकुपदे रात्रिसंध्यापराह्याः।

मिश्रोग्राम् लतीच्यां विवरमनरुणाल्पाधिकास्तं गराष्टो-त्पातः पापस्य लग्नं न सद्रुणजरुत्रीलचित्रांवरं च॥१॥

स० टा० — आग्रतां प्रथमरज सम्भवे पौपग्रुक्रोर्जमधुग्रुचिनभस्याः पौपन्येष्टकार्त्तिकचैत्रापाढभाद्रपदा एते मासा न ग्रुभा । अर्थादन्ये मासाः ग्रुभा भवन्ति । तथा कुयुक् पापवारा (कुयोगा "विष्कम्भातिगरखग्रूट-गरुड-च्यापात्-चज्र-च्यतीपात-परिघवेषृत्य", पापवाराश्च शनि-रिवमङ्गलत्तीर्योन्दुदिवसा ) न ग्रुभा । अर्थतोऽन्येवारा ग्रुभा । तथा रिक्तामार्काष्ट्रपट्य ४।९।१४।३०।१२।८।६ एतास्तिष्यो न ग्रुभा । अन्याः ग्रुभा । परगृहकुपदे (परगृह पितगृहात् मातृगृहादन्यद् गृह, कुपद कुत्तितं स्थान अमशानदेवालय-मार्गादि ते द्वे) न ग्रुभे । रात्रिसध्यापराहाः (रात्रिर्निशा सन्ध्ये सूर्यार्धविम्चोद्यास्ताभ्यामध्यक्ष्वं त्रित्रिनाङ्गी प्रमिते अपराह त्रेधाविभक्तस्य दिनस्य तृतीयो भाग, एते समया ) न ग्रुभा । तथा मिश्रोग्रामूलतीक्ष्ण (मिश्रसङ्गक्, अमृत्तिक्ष्ण मूत्र-

रहिततीक्ष्णसङ्गकं नत्तत्र ) न सत् न शुभम् । विवर तिथिनत्तत्र-राशीना गण्डान्त न शुभम् । अथ रजोवर्णादिफलमाह—अनरुणाल्पा-धिकासम् (न श्ररुणमित्यनरुणं, अल्प, श्रिधिक च तदस्र चेति तथोक्तं ) न सत् । गराष्टेति गराष्ट्रकरणानि-(गर-बण्जि-विष्टि-शकुनि-नाग- चतुप्पद-किम्तुन्न-चवास्त्रानि ) न शुभानि । उत्पातः भौम श्रांन्तिले दिन्यं उति त्रिविध ) न शुभः पापस्य रुग्नं (मेपिसह-गृशिक्षमका रुम्भार्त्यं ) न सन् । अर्थादन्यलन्नानि शुभानि । चक्षपलमाह-भरण वरत्रीलचित्रास्त्रगं ( आरक्त-जीर्ण-नीलवर्ण-नानवार्णवस्त्रं ) व न सन् । अर्थात् रोतपीत-हित्तवर्णं नूतनं च शुभं स्यात् ॥ १॥

भाग टांठ—गी के प्रथम मास धर्म में —पीप, ज्येष्ठ, कार्तिक, चेत्र, आपार, नार्पर में ६ मास अराभ हें । तथा जिरकम, अतिगण्ड, ज्रूल, गण्ड, व्यापार, वर्ग, परिप, वेष्टित ये योग अज्ञभ हैं। शिल, रिव, मंगल ये ३ वार अण्या हे। रिगा, अमाप्तरमा, हाइशी, अष्टमी, पष्टी अञ्चभ हे। तृमरे का घर और माणा जेशान्य, माणे आदि गराज स्थान अञ्चभ हे। राजि दोनो सन्ध्याय और नाराज (दित रे अन्तिम तृर्वायांश) समय अजुभ हे। सिश्च संज्ञक, उम्र मंजूर भींग सन्दर्भ से शिल स्थान स्थान अञ्चभ हे। सिश्च संज्ञक, उम्र मंजूर भींग सन्दर्भ से निर्मा संवायां से भींग स्थान अज्ञान है। तिथि, नक्षत्र, राशि की गणि नार्वा थे। राज हे वर्ण स्थान सिश्च स्थान सिश्च स्थान स

त्रव सामान्यतः सर्वत्रस्येषु एम्राज्यसम्

ावन । दे क्यानंत्रापुषिणुतपुर्व भांगरी मुहनावी क्रियामी राजांग मुस्मिताचर मृत्युतत्वी नतुर्वी । र्योद्धाः क्रियोकोत्वीर स्वस्यकोत्यस्यवेदाः मणस्ताः कर्षेत्रे स्वयाच्ये अक्षरणपठिनांग्निद्दिणेषान्यिकिया ॥ २ ॥ फेन्द्रजिकोरोषु १।४।७।१८।८।९ एपु, तथा अन्यखेटा प्ररिभवस-हजेपु ६।११।३ एपु स्थानेपु प्रशस्ता भवन्ति । एतन् सर्वत्र सर्वस्मिन् कृत्ये प्रयोज्यं सामान्यत्वान । कि कृत्वा प्रकरणपठितान तद्विशेपान् विदित्वा झात्वा ॥२॥

भा० टो० — प्रत्येक शुभ कृत्य में १२, ४, ६, और लग्न इन स्थान में चंद्रमा हो तो त्याग करों। अस्तगत ग्रह का लग्न और नवाश, तथा पापमह में युनः लग्न और नवाश, पापमह का नवाश अप्टम स्थान स्थित ग्रह, और जन्म राज्ञि जन्म लग्न में अप्टम राज्ञि और अप्टमेश लग्न में हो तो इन सर्वों को गुभ कृत्य में त्याग करों। तथा केन्द्र १।४।७।१० न्निकोण पारा में शुभ ग्रह और १।६।११ में पापन्नह प्रशन्त होते हैं। यह सब शुभकृत्य में विचारणीय हैं। तथा प्रथम् २ कृत्यों में तत्तत्प्रकरण पठितविशेष विचार करना चाहिये॥२॥

#### **अध गर्भाधानसमयमाह**—

म्यस्ति प्राइ निट्चतुष्कासमिदनिववरश्राद्धतत्प्राग्दिनानि
त्यक्त्वा मृलं पद्मात्ये वमुकिलाजिनभाद्दानि पर्वाणि चर्तो ।
याद्दीज्याके दुल्पने विपमभलवगे रुट्टले भों: मृतार्थिन !
ट्यस्तेरेते रिहेवायुगद्द नि मृदितः कन्यके च्छो ! सुचंद्रे ॥३॥
स० टी०—भो मुतार्थिन । ऋतौ मास धर्मे सित, प्राइ निट्चतुष्कान्मिटनिववरश्राद्धताम् हिनानि (प्राइ निट्चतुष्क प्रथमरात्रिचतुष्ट्य, श्रसमिदनानि पञ्चमन्मप्तादिविपमिदनानि, विवराणि दिनरात्रिनिथिभादीना सन्धीन, श्राद्ध खिपत्रो श्राद्ध दिनं, तत्प्राग् दिन क्येतानि )
यक्तवा, तथा मृल, मधान्त्यं इति त्रीणि नच्नाणि, त्यक्तवा, तथा वसु किल्डानिभाद्दानि ( वसुराटमी, कलिखतुर्दर्शा, जन्मम जनमान्द्रचैतानि, पर्वाणि दर्शपृर्णिमादीनि ) च त्यत्तवा, इज्यार्केन्टलमैन विपमभलवगैस्तथा उद्वले मिद्ध हे पुत्रेच्छो । मुदित प्रसन्नचित्त सन्द्रम्वर्षा प्रति यादि सुरनार्थ स्वपत्नी गच्छेत्यर्थ ! अथ कन्याजन्मेन्छक प्रत्याह—हे कन्यकेच्छो । इहेवोक्तलचणसमये, अयुगहिन विपमिदिने पुचन्द्रे शोभनस्थानस्थितचन्द्रे सित, एतै इज्यार्केन्द्रलन्नै च्यस्तै सम-

मा० टो० - यदि पुत्र का इच्छुक हो तो स्त्री के मासधर्म होने पर प्रथम

गिंगिनवांशस्थै स्वस्त्री प्रति चाहि गन्छ ॥३॥

चार गति और विषम दिन, दिन रात्रि तिथि नक्षत्रादि की सन्धि, माता पिना के मात्र दिन तथा श्वाद के पूर्व दिन और मूल मचा रेवती, अष्टमी चतुर्देशी, वाल नक्षा वाल्म दिन, दर्श अमायम्या आदि पर्व दिन, इन सवों को त्याग अस्य पुरस्पति, मूर्य, चन्द्र और लग्न विषम गिश्व विषम नवाश में होकर बण्यात है जो प्रपत्र चिन हो हर अपनी स्त्री में सभोग करो । यदि कन्या की इच्छा हो ले उपरोक्त थिय नक्ष्यादिकों में तथा क्रतु दिन में चार दिनों के बाद भाग दिने में, पाइमा शुभ स्थान में हो और बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र, लग्न ये समगीर प्रमान गरीश में हो गो प्रमुख होकर खी से सम्भोग करो ॥३॥

अय पु सपनं सीन्मतोन्नयनं चाह-

पुंचे क्रिंग्यारवारे विभिन्नुनविषमांगांशयोः षुं सर्वे स्यात सीमं वार्यं च सत्सुव्ययस्त्रवृहयोः पर्विक्तोनतिथ्याम् । मार्थे विषयस्य वथमकापरं त्येषष्ठाष्ट्रमेषु

मो सर्व प्रंम शेलम्बं ग्रहयलम्बयोयेज्यमाद्यश्च पत्तः ॥ ४ ॥ सर्व सर्व पुरुषे पुत्राप्ते ( अज्ञिनीपुनर्पसु-पुण्यहम्बानुराधाभि<sup>वि</sup> भाष्यसम्बद्धाः), पर्यास्यारे स्थितसम्बद्धाः जिम्लिब्यिपमाहांग्री म्पष्टार्थ । ये पुन्नक्षत्र है ॥४॥

श्रथ जानकर्म नामकर्म चाह—

स्तो जातं विदध्यादिष जिनमरणाशांचके वा तदंते चिपेद्रोत्तोत्तराभिश्वरमृदुभिरथो नाम वर्णा विद्ध्युः। सृतेः सूर्याष्ट्रिविंशाकृतिमितदिवसे जातभैवी चराङ्गं

रिक्ताप्टम्यारमंडान्व्ययगतखचरं पोज्भय रात्रि पराह्वम् ॥५

म० टो०—सृतों जनुिष जातकर्म विदध्यात् । कदाचिद्न्यसूतकमध्ये प्रमृतिश्चेत्तदा—जिनमरणाशोंचकेऽिष वा तदन्ते पूर्वाशोंचान्ते चिष्ठे. 'अमिजिट्हस्तादिवपुप्ये' त्राह्मोत्तराभि (त्राह्मं रोहिणी, उत्तरास्तिष्ठ्यस्ताभि ) चरमृदुभिनं चत्रेर्जातकर्म विदध्यात् कुर्यान् । अथो जातकर्मानन्तर वर्णा (त्राह्मण-चित्रय—वैदय—गृद्धाः) क्रमेण सूते जन्मदिवसात् सूर्याप्टिविशाकृतिमित्तदिवसे (त्राह्मणो द्वादशे, चित्रय पोइशे, वैदयो, विशे, गृद्धो द्वाविशे दिवसे ) जातभ जातकर्मोक्तनचत्रे चित्रप्रादिभिः नामकर्म विदध्यु कुर्यु । किकृत्वा चराङ्मं चरलग्न, रिक्ताप्टम्यारमन्दान् (रिक्ता ४।९।१४।, अप्टमी, त्रारो मगलो मन्द् शिनः, एतान्) तथा व्ययगतखचर लग्नद्वादशभावस्थितं ग्रहं, रात्रि, पराहं प्रोज्ङ्य त्यक्तवेत्यर्थे ॥५॥

भा० टी०—अपने कुल में जन्माशीच अथवा मरणाशीच रहने पर भी जन्म हो तो जात कर्म करना चाहिये। जात कर्म में अशीच का दोप नहीं होता है। इसिलये अशीच के अभ्यन्तर ही में वा अशीच के अन्त होने पर क्षिप्रसज्ञक, रोहिणी, तीनों उत्तरा, चरसज्ञक और मृदु-संज्ञक नक्षत्रों में जात-कर्म करें। और ब्राह्मण जन्म दिन से १२वॉं दिन, क्षत्रिय १६वॉं दिन वैश्य २०वॉं दिन, और ब्राह्म २२वॉं दिन जात कर्मोक्त क्षिप्रादि नक्षत्रों में 'नामकरण' करें। किन्तु चरल्या, रिक्ता अष्टमी तिथि मगल शनिवार, लग्न से द्वादश भावस्थ ग्रह, रात्रि और पराह्म समय इन सवों का त्याग करना चाहिये॥ ५॥

श्रथ दोलारोहण, भूम्युपवेशन, हुम्धदानं, निष्क्रमणं चाह— जन्माहाद्वद्वादशेऽहि ध्रुवमृदुलाघुभैवी न्यसेत्पालकेऽभें सौम्यारवीज्यध्रुवद्वैर्भुवि शुभिद्वसे पंचमे मासि दध्यात् । १६

होउनर शेप लिथि वारादिकों में शास्त्रीक विधियों से कर्ण वेध में कुशन व हो वह पुरुष का प्रथम दक्षिण कर्ण तथा खी का पहिले वाम कर्णको मुक्ती करी की सुची में बेध करें ॥॥॥

विशेष-वर्ण भेर से सूची-"सौगर्शी राजपुत्रस्य राजनी निष्रवैदययो" । हाजस्य त्यापसी स्वी मध्यमाष्टाह्लामिका ॥ स्वष्टार्थ ॥ ७॥ भगानपाशनमृतर्नमाह-

मासे पाठे अपूर्म नुनिगदिनमश्नन पंचमे सप्तमे वा भीगोराज्भांति नंदाहिनवसुरजनीरिक्तकाः स्वर्जमेके। सरकांशाद्रयनांद्रे ध्रमृद्वरभित्तपभेऽनालिमीनो-नांगे रेडिंति रोगांत्यमनिच विक्रलाध्यिक्त किले किलों जी।'र

श्रथ पेषु कर्मासु गुरुशुकास्तादि दोप पेषु नेति, तथा तद्वाल्य-बुउत्वप्रमाण, शाग्वास्तनमये कि न कार्यमित्याह—

गर्भाचनाणनांतेषु न गुरुसितयोर्वान्यवार्ध्ये च मोढ्यं जह्यात्कालस्य रोधाद्धरिगुरुमयनं याम्यमूनाधिमासी ।

एतचालादिपुरुभेदथ गुरुसितयोर्वाल्यवाध्ये नगाहे

चाथो शाखेशमाँ ह्ये व्रतमि निगमारम्भमार्थी न क्रुयीत ।।६॥

स० टीव-नार्भा पन्नारानान्तेषु (गर्भाधान-पुसवन-सीमन्त-जात-कर्म-निष्क्रमण-नाम कर्म-कर्णवेधान्त्रशाशनेषु ) कालस्य रोधान् कारणान् गुरुसितयोर्वास्यवार्ध्ये. मौह्य अस्तमनं च तथा हरिगुरुं सिहस्थवृहस्पति, याम्य दिल्लामयन उनाधिमासौ ज्ञयमासमलमासौ च न जह्यान न त्यजेत, गुरुशुक्राम्तारावप्यक्तकर्माणि क्वर्यादेवेत्यर्थ । एतत् गुरुशुक्रास्ता-टिक चौलाटिषु चृडाकरणोपनयनादिषु सस्कारेषु उज्मेत् त्यजेत्। अथ वालवृद्धत्वे आह—गुरुसितयो शल्यवार्ध्ये नगाहे सप्तदिने भवत , सप्त-दिनं चाल्यं सप्तदिन वार्यक चेति। श्रय शाखेशमौक्ये शाखेशो वेदाधिपति-र्वक्यमाणस्तस्य मोट्ये अस्ते व्रतं उपनयन, निगमारम्मं वेदारम्भमपि चार्यः सत्परुषो न कुर्यान् ॥ ९ ॥

वि०-गुरुशुक्रयोर्वाल्यवार्धकप्रमाणवचनानि मत्रभेदेन वहुविधानि सन्ति । ग्रत्र मध्यममानेन सप्तदिनं स्वीकृतमिति ॥ ७ ॥

भा० टी०--गर्भाधान ने अन्तप्राधान पर्यन्त संस्कारी में काल के निरोध होने के कारण से गुर शुक्र के वाटप, वार्धक और अस्त तथा सिंहस्य गुरु, दक्षिणायन, क्षयमास और अधिमास इनका त्याग न करना चाहिये, अर्थात् इन कमों मे अस्तादि दोप नहीं होता है। किन्तु चृटाकरण आदि संस्कारो मे अस्तादि का त्याग करना चाहिये। गुरश्क के ७ दिन चाटय और ७ दिन वार्थक रहता है । तथा शाखेश के अस्त में उपनयन और वेदारम्भ न करना चाहिये ॥ ९ ॥

विशेष०-गर्भाधानादि सोलह संस्कार कात्यायन में लिखा है-'भर्शाधान पुस्तवन सीमन्तोन्नयनं तत । जातकर्माभिधेय च निष्क्रमप्राशने क्रमात्॥ चुडोपनयने चेदवतानाञ्च चतुष्टयम्। गोदान मेखलामोको विवाह पोडश क्रिया ॥' स्पर्धार्थ ॥६॥ पय मनिर्धं न्इडाकरणमाह—

नोत्तं मायादिपश्चस्त्रमधुपु गदितं दित्रिपश्चोन्मिते उन्दे न्वाचाराद्वा सगर्भा यदि भवति जनन्यत्र नो कार्यमेनत्। साकं यनोपनीत्या क्रियत इह तदा उयं निरोधो न हि स्या-जनपादस्यात्वे उदो व्रतमुपयमनं चाविशुद्धेः शुभावीं ॥१०॥

संव द्वीर—द्वितिषशोनिमतेऽस्ते द्वितीयवृतीयपश्चमवर्षे, अम्पुण् कारितिष् मापादिषज्ञासु मामेषु चोल नृङ्करणं शुभं गदितम्। ग स्वारता स्वक्रजायकारतो 'यिम्मन क्रिमन समयेऽषि' चीलं शुभं स्वारता स्वक्रजायकारतो 'यिम्मन क्रिमन समर्थेऽषि' चीलं शुभं स्वारता । अत् (पत्रपादिन्ते) यदि जननी सगर्भा भवित तदा एनकैल कार्यामा । पत्रपादिन्ते मातिर ग्राभिण्यामिष कार्यमेवेत्यर्थान् सिद्धम्। कार्यामीया सह उपनयनेन सह चीलं क्रियते नत्रायं निर्मे । कार्यामीया स्वत्रप्तित्वस्य ) न हि स्थान् । अस्थानेव मात्रकां में कार्यामीयः क्रियावित्वस्य । स्वयमनं विवाह एनन् त्रयं शाक्रियं कार्याप्रस्ति युगार्थी जनो जत्यात् त्यांत्व ॥ १०॥ चूनेऽक्तीराकिंशुक्रा गतकविनिग्वला मृत्युगा मृत्युदाः स्युचर्यच्नाः मंतोंऽत्य उष्टास्त्यज गृहश्शिनो रात्रिसंध्येचिरिक्ताः११
मं० टी०—वर्ण विप्राटिभि क्रमेण इनाराकिंशिनपु वारेषु चौलं
कार्य यथा—इने रवौ विप्र , आरे कुजे चित्रय , प्राको शनौ वैक्य , शनौ
अट्टक्चौल वर्षादित्यर्थ । तथा निर्दिलं संवेरेव वर्ण जन्नये वुधान् त्रये,
शुरुमोमे शुरुपचीयमोमदिनं, हयन्त्यद्वयादित्यशाकेन्दुभि (अन्त्याद्दद्वे
इति हयन्त्य रेवत्यिक्वन्यो, द्वयादित्यं पुनर्वसुपुप्यो, शाक ज्येष्टा, इन्दुम्गीशिरा एतं ) नचर्च , तथा इनहरितो हम्तश्रवणाभ्या त्रिन्निभे हस्तचित्रान्वाती-श्रवण-धनिष्टाशततारकानच्नेत्रचौलकर्म कार्यम् । अथ लक्षचलमाह्—यूने लग्नान सममेऽकीराकिशुका मृत्युदा स्यु । तथा गत—
कविनिरित्रला शुक्ररिहता सर्वे प्रहा मृत्युगा श्रष्टमभावस्था मृत्युदा स्यु ,
च्यव्जा सन्त' चन्द्ररिहता शुभग्रहा अन्त्ये द्वावशे इष्टा शुभग्रदा स्यु ।
श्रत्र पूर्वोक्तं लग्नवलमिष योज्यम् । तथात्र गुह्शशिनौ पष्टीपूर्णमास्यौ,
रात्रिसन्थ्ये रिक्ताक्वेति त्यज्ञ ॥ ११ ॥

भा० टी० — बाहाण रिववार में, क्षित्रय मगल में, वैश्य और शद्ध शिन-वारमें तथा युध्ध वृहस्पति, शुक्ष और शुद्ध पक्ष के स्रोमवार में सववर्ण चृहाकरण करें तथा रेवती अश्विनी, पुनर्वसु पुष्य, ज्येष्टा, मृगिश्वारा, हस्त. चित्रा, स्वाती, धवण धिनष्टा शततारा इन नक्षत्रों में चृहाकरण शुभ है। अब लग्नशुद्धि कहते हैं — लग्न से सप्तम में सूर्य मगल शिन शुक्ष भशुभ हैं, तथा शुक्ष को छोडकर मव शुभग्रह अष्टमस्थान में अशुभग्रद होते हैं। तथा चन्द्रमा को छोडकर सव गुभग्रह वारहवें भाव में शुभग्रद हैं। और चूहाकरण में पष्टी पृणिमा रात्रि-नम्थ्या और रिकातिथि त्याग करें॥ १९॥

श्रथ-व्यक्तिविशेषाणां ज्ञौरनिर्णयमाह—

श्रुक्ताभ्यक्तोपवासीश्वरजनयुवितप्राग्वयस्काश्च योगी यात्रायुद्धोन्मुखा ये कृतिदिनविधयोऽस्त्यंवकास्ते न मुंड्याः। सीमंतोध्वं न पत्युर्नेखकचलवनं दृरदेशप्रयाणं दृज्ञच्छेदः समुद्राष्ट्वितिमृतहरणे स्याद्दतेऽवश्यकार्यात्॥१२॥

सं॰ टी॰—भुक्ताभ्यक्तोपनासीइनरजनयुनतिप्रागनयस्का ( भुक्त कृतभोजन , अभ्यक्त कृततैलाभ्यङ्ग , उपवासी व्रती, ईंग्वरजनो राज- मुहर्तमार्तगडः

ड: ्सर <u>८</u>९

सेवकः, युवतिः मौभाग्यवतीस्त्री, प्राग्वयस्कः पञ्चाशद्वर्पपूर्ववयम्कः एते ) तथा योगी योगाभ्यासी, यात्रायुद्धोन्मुसाः (यात्रां प्रति गुद्धं प्रति उन्मुखाः प्रचलिता ) ये कृतदिनविधयः कृतिन्यिक्त्रिणः य चाम्त्यम्वता जीवन्मातृकाम्ते सर्वे अवक्रयकार्योद् स्रते अवक्ष्यकां विना न मुण्ड्या न मुण्डनाही भवन्ति । आवक्ष्यके तु मुण्ड्या प्रवेश्यक्षे । अय गर्भिणीपतेनिशेषमाह—सीमन्तोर्व्य सीमन्तोन्नयनकर्मानन्तरं पर्मुपीभणीभर्तुः अवक्ष्यकार्योद्दते नस्वकचलवनं नस्वकेशन्छेदनं, दृरवेश पर्माणं, गुजन्त्रेयं, ममुद्राण्ड्यति-मृतहर्रणे सिन्धुमज्जन-शवबह्ने चेति स्रो न सुभे स्यान् । आवक्ष्यके यथा—मातृषितृमरणादौ वेशादिवपते देशारिवपते विवश्वामनमित्यादिकं कर्तव्यमेविति ॥ १२ ॥

( मकर-मीन-मेप वृष्मिश्रुनम्धे ) प्रवे, मित्रव्यक्तीवतीन्द्रान्तिमहरितुरगैः

( मित्रमनुराधा, ज्यर्के अर्कानत्रयमिति ज्यके हस्तत्रयमित्यर्थ , अदि्तिः पुनर्वमु , उन्हो च्येष्ठा, अन्तिमं रेवती, हरिः श्रवणस्तुरगोऽज्ञिवती, एतैर्न-

चत्रे') अत्तरविधिरत्तरारम्भ द्युभ स्यान ॥ १२ ॥
भा० टी० — चूटावरणोत्त नक्षत चार आदि में सामान्य क्षौर शुभ कहा
गया है। तथा भारवरक्षेत्र, गहातट, यज्ञ, अग्निहोत्र माता पिता के मरण,

रनमें तथा वाल्लग और राजा की आज्ञा में सब समय में झौर कर्म शुभ हे !

तथा - जन्म से पण्चमवर्ष में उपनयन से पहिले ही व्रम्भस्थ रवि छोड़कर

नया — जन्म स पण्डमयप म उपनयन स पाहल हा चुम्मस्थ राव छाडकर मौम्यायन में, विद्यारम्भोत्त समय मे भनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, धुनर्वसु, व्येष्टा, रेवती, ध्रवण, अश्विनी इन नक्षत्रों में अक्षरारम्भ शभ होता है ॥१३॥

श्रथ व्राप्तणादीनामुपनयनकालमाह—

विषादेर्गर्भतोऽब्देऽष्टशिवरविषिते जन्मतो वा व्रतं स्या-द्त्रानिष्टेऽपि जीवेऽनिमिपरविषधो कार्यमब्दस्य दाढ्यात्। स्वास्त्रादर्श्वे क्रमादादिगरिणवश्चरदो निन्दामब्दक्रमेण

स्वाव्दाद्ध्वे क्रमादाद्विग्रणितशग्दो निन्द्यमव्दक्रमेण पंचाष्ट्रांकाव्दतो वा पपटनरुचिनः शस्तमेषां तदाहुः ॥१४॥

पचाष्टाकाञ्चला वा अवन्याचना रास्ताना तदाहुः ॥ रहा। स॰ टो॰—गर्भतो वा जन्मतोऽष्टशिवरविमितेऽच्दे क्रमात्—विप्रादे-र्जाह्मणादे (अष्टमे त्राह्मणस्यः एकादशे चत्रियस्य, द्वादशे वैदयस्येत्यर्थः)

त्रतमुपनयन द्युभ स्यान् । श्रत्र स्वस्वजात्युक्तवर्षेऽद्दस्य दाह्यांत् जीवे गुरो श्रिनष्टिपि निपिद्दस्थानस्थेऽपि, अनिमिपरिवमधो मीनस्थार्के चैत्रे त्रत कार्य कर्तव्यमेव । अथ विप्रादे स्वाद्यान् स्वस्ववर्पात् ऊर्ध्व श्राद्वि-गुणितशरदो द्विगुणवर्षन्यन्त, श्रद्धक्रमेण निन्दां (यथा-नाह्यणस्या-मवर्पान् पोडशवर्षपर्यन्त क्रमेण निन्दां, तद्ध्वं पातित्यमेवेत्यर्थात् सिद्धम् । एवं चित्रयादेरप्यूष्यम् )। अथवा प्रपठनक्रचितो वेदादिपठने-च्छातः, एपा त्राह्यणादीनां क्रमेण पत्रचाष्टाकत पंचमाष्टम-नवमवर्षतस्तद् व्रतं शस्तं श्राहु मुनय इति शेषः ।।१४॥

भा० टी० — गर्भ से वा जनम स्माय से अध्यम वर्ष में बाह्मणों का, ११वें में क्षत्रियों का, १२वें वर्ष में वेश्यों का उपनयन कर्म शुभ कहा है। इन वर्षों में वर्ष के वली होने के कारण बृहस्पति के अनिष्ट होने पर भी भीनस्थ सूर्य होने में चेत्र में घतवन्ध शुभ होता है। तथा जो अपना अपना वर्ष कहा गया है

उससे द्विगुण वर्ष पर्यन्त क्रम से निन्दित है। जैसे बाह्मणीं का सुख्य वर्ष

ों ८ के बार 1६ तक उपनयन क्रम से निन्दित समझा जाता है। अर्थात् 1६ िते बाद पातिस्य हो जाता है । अथवा बेद पदने की रुचि से पत्रम वर्ष<sup>ा से</sup> ्यो का, भारम से क्षतियों का, और नामे वर्ण से वैदयों का उपनयन व रूप गया है ॥१५॥

िभाष - नपाक्रतिजिनान्यान्तं, नातिकातम्ततः परम् । पाविष्यमयाप्ते स्याव बात्यस्तोमेन बोधनम् ॥ भारी अञ्चल के १६, धालिय के २२, नेज्य के २४ वर्ष तक अतिकार ा । भाग भागर उपनयन नहीं करने से याद पातित्य होता है तब मार्य तत उत्त से क्षित्र वीती है ॥१५॥

श्रथ गुरुवलगाह राभः परायायराम्यो गुरुगित श्रभवः पूजया स्यानयापि ां ।। उपयोगमां नो यदि निजगृहगरतुंगगोऽत्रापि शस्तः। ण ान्य जैनः स्यादनित्रम्मानो ल्प्ये बाडनिकाले-ानको पीर दिग्रयोऽष्टुषम्यनगतः शोमनः स्याब्जिस्स्यैः ॥१५॥ विद्यां मां अध्यक्तकाले स्थिरचरहरिजन्युत्तरब्राह्महीने

नेंग्ज्या उर्ध्व गरोशं गिरमिष विधिवत्यूजियत्वारभेत ॥१८॥
स० टी०—चन्द्र म्हरा पापम्हाश्च विल्ग्ने, तथा शिक्षिततनुपा
न्द्रगुकलग्नेशा पष्टगेहं सित प्रन्त्ये द्वादशे, तथा सर्वे प्रहा. रन्धेऽध्मेथता.' यटुव्रा शिगुधातका भयन्ति । कच कदाचिन् ष्र्रान्यलग्नाभावे
। स्त्र्यं, तथा उचेदुर्वपम्थचन्द्रस्तनुगो लग्नगतोऽपि श्रेष्ठ स्यात् ।
।थ विद्यारम्भमाह—मोज्ज्या उर्ध्व मोज्ज्युक्तकाले व्रतवन्धोक्तसमये
थरचरहरिज-त्र्युत्तरब्राह्यहीने (स्थिर चर च हरिज लग्न, तथा त्र्युर उत्तरात्रय, ब्राह्म रोहिणीनस्त्रतं एतैर्हीन रहिते ) लग्ननस्त्रते, विधिवत्
।धानपूर्वक गणेश, गिरं मरम्बती च पूजियत्वा विद्या वेदं आरमेत॥१८॥
मा० टो०—चन्द्रमा और पापब्रह लग्न में, तथा चन्द्रमा, शुक्त लग्नेश ये
भाव में, शुक्त १२वे भाव में, और स्व ब्रह अष्टममें रहने से वाल्क के अनिष्ट
।रक होते हें । कश्चित् अन्य लग्न न मिले तो सूर्यं और वृप के चन्द्रमा लग्न
।भी श्रेष्ट माने जाते हें । तथा उपनयन के बाद उपनयनोक्त समय में स्थिर
।र लग्न को और तीनों उत्तरा रोहिणी इन नक्षत्रों को छोडनर शेप लग्न और

क्षित्रों में विधिपूर्वक गणेश और सरस्वती की पूजा करके वेदारम्भ करे ॥१८॥ श्रथ फेशान्तकर्म मोओविमोज्ञाह—

केशांतं चौलवत्स्यान्नृपिमतशरदीत्याहुरार्या व्रतोक्ते काले मोञ्जीविमोत्तं गुरुवलमनयोर्नावलोक्यं सुधीभिः। श्रुद्राणां मोञ्ज्यभावात्तदुदिततिथिभेऽनस्तभोमेज्यशुक्रे व्यारे वारे लवे मास्युपयमविहिते छूरिकावंधमाहुः॥१६॥

क्यार वार लाप मास्युपपमावाहत छू।रजापपमाहु, गर्टा सन्दोन-नृपमितरारिट पोइरावर्षे चौलवत् चूडाकरणवत् केशान्तं कर्म स्यात्, इत्यार्या आहु । तथा व्रतोक्ते काले मौश्जीविमोत्त स्यात्। अनयो केशान्तमौश्जीविमोत्त्रयो सुधीभिर्गुरुवल नावलोक्यम । तथा शूद्राणा मौज्ज्यभावात् तदुदितिविथमे मौज्ज्युक्तिथिनत्त्रते, अनस्तभौमेज्यशुक्ते (नास्तिमता भौमेज्यशुक्ता यस्मिन तस्मिन्) समये, व्यारे वारे लवे (भौमर्वाजते दिमे नवारो च) उपयमविहिते विवाहोक्ते मासि छूरिका-वन्धं नधा आहु ॥१९॥

े हवें वर्ष मे चूडाकरणोक्त मुहूर्त में केशान्त कर्म आचार्यों

मुभ नहीं है, अर्थान् वे त्रिगुण पूजा करने से ही ह्युभ होते है। अब विक्षित्र मानादि कहते हैं — माधादिक प मासो से, शुरू पक्ष में, रिज. सीम, पूज, एक गीर मुहत्याद में दिन के पूर्वार्थ में, अनध्याय, रिकातिथि, सहमें प्रभेदारी इनहीं और कर्क के नर्भाग तथा प्रदीप को छोड़कर शेप तिथियों वे स्थापन सुभ होता है।। १६॥

िशेष-अन्याय और प्रतेष भागे अन्याय प्रकरण में कहेंगे ॥१६॥
श्रथ विहिनाविहितनद्यत्राणि वेदाधिषांश्र्याह—
गन्ते त्रीशामिशाकांतकपितृरहितेः सर्वभैभैमेंश्लिवन्थो
रेशे वे चलाट्ये गुर्कारातकुनिवत्संद्यका वेदपाः स्युः।
राजीगांशेषु गोम्याः श्रुनिपतिरिष चेत्केंद्रकोणे स्थिताः स्यु
भेगी देशभेनेना पश्च्रहभननानत्र मन्देन्त्यसेवी ॥१७॥

विद्यां माँ इन्युक्तकाले स्थिरचरहरिजन्युत्तरब्राह्महीने

माञ्ज्या ऊर्व गरोशं गिरमि विधिवत्यूजियत्वारभेत ॥१८॥
स० टी०—चन्द्र प्र्रा पापमहाश्र विख्यते, तथा शशिसिततनुषाः
चन्द्रशुक्रख्यतेशाः पष्टगेरं सित 'प्रत्ये द्वादरो, तथा सर्वे प्रहा रन्ध्रेऽथ्मे'मिथता' बटुन्ना शिशुपातका भवन्ति । फच कदाचित् ष्रान्यलप्नाभावे
टन सूर्य , तथा उचेंदुर्नृपम्थचन्द्रम्तनुगो लग्नगतोऽपि श्रेष्ठः स्यात् ।
थ्यथ विद्यारम्भमाह्—मोञ्ज्या उपर्व मोञ्ज्युक्तकाले व्रतवन्धोक्तसमये
म्थरचरहरिज-त्र्युत्तरब्राह्महोने (स्थिर चर च हरिज लग्न, तथा त्र्युत्यार उत्तरात्रय, त्राह्म रोहिग्णीनत्तन्न एतहीने रहिते ) लग्ननत्तन्ने, विधिवत्
विधानपूर्वक गणेश, गिर मरम्बर्ता च पूज्यित्वा विद्यां वेदं आरमेत॥१८॥

मां टो॰—चन्द्रमा और पापग्रह लग्न में, तथा चन्द्रमा, शुक्त लग्नेश ये ६ भाव में, जुक्त ९२वें भाव में, और स्वत्र ग्रह अष्टममें रहने से वाल्क के अनिष्ट कारक होते हैं। कशाचित् अन्य लग्न न मिले तो मूर्य और तृप के चन्द्रमा लग्न में श्रेष्ट माने जाते हैं। तथा उपनयन के चाद उपनयनोक्त समय में स्थिर चर लग्न को और तीनों उत्तरा रोहिणी हुन नक्षत्रों को छोडकर शेप लग्न और नक्षत्रों में विधिषूर्वक गणेश और सरस्वती की पूजा करके वेदारम्भ करें ॥१८॥

श्रथ केशान्तकर्म मोआंविमोचश्राह—

केशांतं चोलवत्स्यान्नृपिमतशरटीत्याहुरार्या व्रतोक्ते काले माञ्जीविमोक्तं गुरुवलमनयोर्नावलोक्यं सुधीभिः। शूद्राणां मोञ्ज्यभावात्तदुदितितिथिभेऽनस्तभामेज्यशुक्रे व्यारे वारे लवे मास्युपयमविद्दिते छूरिकावंधमाहुः॥१६॥

स्टो०-नृपमितशरि पोडशवर्षे चौछवत् चूडाकरण्वत् केशान्तं कर्म म्यात्, इत्यार्था आहु । तथा व्रतोक्ते काले मौर्जाविमोत्त स्यात्। अनयो केशान्तमौर्जाविमोत्त्तयो सुधीभिर्गुरुवछ नावलोक्यम् । तथा श्रूद्राणां मौड्ज्यभावात् तदुदितितिथिभे मौड्ज्युक्तिथिनत्त्रते, अनस्तभौमेज्यशुके (नास्तिमता भौमेज्यशुका यस्मिन तस्मिन्) समये, व्यारे वारे लवे (भौमवर्जिते दिमे नवाशे च) उपयमविहिते विवाहोक्ते मासि छ्रिका-चन्धं बुधा आहु ॥१९॥

भा० टी० - सोडहवें वर्ष में चृहाररणोक्त मुहुर्त में केशान्त कर्म आ

च्<sub>र</sub>

ने युभ उहा है। तथा वत बन्धोक समय में मौठजीविमोक्ष कहा है। तेना हमें में गुरवल नहीं देखना चाहिये। छड़ों को मौठजी-कमें नहीं क्षे गया है इसिलिये मौजी बन्धनोक्त समय में मंगल, बृहस्पति और कृष्यी भवा न हों, तथा मंगल के दिन नवांत्र छोउत्तर दीप दिन और नवांत्र है दिवाण विदित्मामों में कटिब्रदेशमें छिरिकाबन्धन आचार्यों ने कहा है ॥१९॥ दिन प्रभासमारयसंस्कृतभाषाच्यारयायां सस्कारप्रकरणम् ॥

مهركية الارتبط

अथ विवाहप्रकरणम् ॥ ४॥ तपारं पत्पागुण घटितविवारश्चाह— शुद्धा गोपकृपाविभिगृणयुनां कान्तां वरश्वोद्वहे-दणो प्रथमयोनिगोचरगणाः क्रश्च नाटी क्रपात्। विशेष— विवाह में वर और बन्या की सुण्डली से आठ प्रकार वर्ण आदि घटित विचार है। उनमें वर्ण में १, घट्य से २, तारा से ३, योनि में ४, ब्रह् में ५, गण में ६, राशिक्ट में ७ और नाडी में ८ गुण होता है। सबका योग— ३६ होता है। अर्थाधिक सद्गुण मिलने से १८ से अधिक गुणयोग हो सकता है। १८ से अटप गुणयोग अञ्चाभाधिक होने के कारण ब्राह्म नहीं है। स्पष्ट बदाहरण आगे हैं॥ १॥

#### श्रथ चश्यमाह---

नुर्भच्या जलजा वशा विहरयो वश्या विकाप्यो हरे-रस्यालिर्न शुभो नुग्व्जहरयो नेष्टाः स्युरन्यज्जनात् ।

स० टी०—नुर्द्विपदराशेर्जलजा जलचरराशयो भक्ष्या भवन्ति । तथा विहरय सिहरिहता सर्वे राशयो वशा वश्या भवन्ति । हरे सिहस्य विकोर्ण्या वृश्चिकरिहता सर्वे वश्या । श्रस्य सिहस्यालिर्वृश्चिको न शुभ । नुद्विपदराशेरव्जहरूचो जलचरिसहा नेष्टा भवन्ति । अन्यद् वश्यादिकं जनात् लेयम् ॥

भा० टी०—द्विपदरातियों के जलचरराज्ञि भक्ष्य है और सिंह छोडकर सब राज्ञि वश्य है। तथा सिंहराज्ञि के वृक्षिक छोडकर सब राज्ञि वश्य है। सिंह के लिये वृक्षिक ज्ञाभ नहीं है। मनुष्यराज्ञि के जलचर और सिंह शुभ नहीं है। और राज्ञियों में लोक के व्यवहार से वश्यादिक समझना॥

विशेष — मनुष्यादिराशि —

''नुयुक्कुम्भद्धलाकन्या चापाद्यार्थञ्च मानुपा । चापान्त्यार्थे मृगाद्यार्थं गोसिहाजाश्चतुष्पदा ॥ कर्किमोनौ मृगान्त्यार्थं मन्जा कीटस्तु वृश्चिक ॥ 'स्पष्टार्थं॥

#### श्रथ तारां योनिञ्चाह—

भे गएयेऽद्बह्ते मिथस्त्र्यगशराः शेषं न सच्चारिवभा-दश्वेभाव्यहिभोगिनः श्वष्टकशुड्मेषाखुशुम्दुचुंदुराः ॥२॥ गौः काली पशुशुङ्महिष्यथ पशुद्धिड् द्दौ मृगौ श्वा कपि-द्दौं वभू कपिसिहवाजिहरिगोनागाः क्रमाद्योतयः ।

स॰ टो॰—भे वधूवरयोनचेत्रे मिथ परस्पर गाये (वधूनचत्राट् वरनचत्रं, वरनचत्राट् वधृनचत्र गायनीयमित्यर्थ) उभे अङ्गहते

# त्रथ गण *राशि कूट*ञ्चाह—

प्रवीद्रोन्तककोत्तरं निरं सुरेऽकंतियादितीज्यानिलेन्दृश्रुन्यरिवनि मित्रमन्यद्मुरं देत्यैर्नुणां स्यानमृतिः ॥ १ ॥
स्यादेवामुरयोः कलिर्नुसुरयोर्भध्यं स्त्रयोः साहदं
नेःस्त्रां द्विज्ययके पड्छमु विपद्वेषुज्यमधीद्वके ।
रोपेऽभी निविधा विभेकचरणे भिन्नर्ज्ञराश्येवयकं
भिन्नांत्र्येकभमेनयोर्गणख्याो नाडी नृदृरं च न ॥ ६ ॥

'समें भी घर कन्या के एक नक्षत्र के एक चरण न होना चाहिये। यदि भिन्न क्षित्र और एक राशि हो या भिन्न राशि एक नक्षत्र हो, या एक नक्षत्र एक क्षित्र में भी भिन्न चरण हो नो इनमें गण दोय, ब्रहदोय, नाडीदोय, तथा नृदूर गेप नहीं होता है॥ ६॥

#### त्रथ प्राहादुष्टकृट नाडीञ्चाह—

पट्काष्टे समभं च पष्टसिंहतं चेच्छोभनं स्यात्समं
भं द्विद्वांद्रशके द्वितीयसिंहतं श्रेण्डं स्त्रिया युग्विरः ।

म्लेन्द्राकेभपाश्यजंकचरणादित्यार्यमेशाश्विभे—
याम्येंद्वीज्यभमित्रभाग्यवसुभत्वाण्ट्रांव्विहर्च ध्न्यभैः ॥७॥

ग्रन्येनीज्य इहंकनाडिनवके स्यातां द्विभे चेन्मृतिगींटाटिच्चणतः कचिन्नृपसुखे पाश्चैकनाडी हिता ।

मैत्र्याद्वद्विष्यपर्थनंदमपि सत्पद्काष्टकं वश्यतः

पड्भिः स्त्री नृगणा वरोऽसूपगणः सत्क्र्टमैत्र्योस्तदा ॥=॥

स० टी०—पर्काप्टं समभं वृपकर्कादिकं चेत् यदि पप्टसिहत स्यात् तदा शोभनं स्यान् । द्विर्दादशके यदि समभ द्वितीयसिहतं तदा शेष्ठ न्यात् । अर्थान् विपरोत न सत् । तत्र सिहस्य विशेपमाह—स्त्रिया कन्यया युक् हरि सिह द्युभ म्यान् । अन्ये विपमराशयो द्वितीयसिहता न द्युभा । अथ नाडी कथयति—मूलेन्ट्रार्कभपाश्यजेकचरणादित्यार्थ-भेशाश्विभे (एतेर्नचत्रे एका) तथा याम्येन्द्वीज्यभित्रभाग्यवसुभ-त्वाप्ट्राम्व्विद्युध्न्यभे (एतेर्नचत्रे द्वितीया), तथाऽन्ये शेपनच्त्रनवके. (अन्त्या) इति त्रिधा नाड्यो भवन्ति । इहैकनाडिनवके चेत् द्विभे (इयोर्वधूवरयोर्नचत्रे) म्यातां तदा मृति स्यात् । गोदाव् चिण्यते गौत-मीनद्या दिख्यां तथा नृपमुखे चित्रयादौ कविचत् (अन्यवरस्यालाभे) पाश्चेकनाडी (आद्या अन्त्या च) हिता द्युभा स्यात् । मध्यनाडी तु सर्वथा त्याच्यैवेत्यर्थ । अथ मैत्र्या प्रहमेत्र्या द्विच्ययं द्विद्वीदशं, अर्थनन्दं, पक्चनवक चापि द्युभ भवति । तथा वद्यत पड्मि वत्र्यभयोनिखेच- रगणानाडीभि पट्काप्टक सत् द्युभ भवति । तथा यदि स्त्री नृगणा, वर्षोऽस्त्रपगणो दैत्यनणन्तदा सत्कृटमैत्रयो सत्तो द्युभं भवति ।। शाटी।।।।।।।।।

भाव डी०- पर्शपृक में यदि सम ( वृक्त कर्ड आदि ) राशि वह मीड हों ों गुम होता है। जैसे बुप रागि को अपने छठा नुष्टा के साथ पर्काकृ ापूरा होते पर भी शुभ है। बर्बोहि दोनों राशि से प्राधिपाय है। इन प्रशास्त्र समराति में उठे हे साथ राजीशमेती होने से शुभ है। इसी प्रश िर्मातम में यदि समगति दिनीय सहित हो तो हुआ होता है। विकन् रेडा सिंह (भागे द्विशिय) कत्या के साथ दिहाँदन में भी हुन है। हैं भण्भ है। संभाग, त्रेष्ट्रा हरत शततारा, प्रांभा० गुन्न, उनस काः, अपन अित्ती या व नामा एक नामी। नथा भ०, मु०, पुष्प, अपूर र भागान, धरित, जिला प्रायेगाल, जनसा भाव से व नक्षत्र दिनिय नां \* । भीर भाष ( प्र० से०, भारत्य० स०, स्वा०, वि०, उत्तराया०, धरः ८ ४७) न रव तथाय नादी है। इनमें क्षिमी एक नादी नवह में बर कर े १५ जाव पटता भागुन होता है। त्यांत्र सित्र नादी होने से शुन है रता र सवा । तमा स्वास ह द्वारण देश में सव वर्णों में, और मव दें . १ १ १ १ १ १ १ १ म. एवम और मृतीय नाश में दोनों के नक्षत शुमर े पार कि सर्व क्षेत्र में जिल्लाम तथा प्रजनपक दोनी दुसूरह पुन र १ को उत्पानकी राज्या में यो पट्तापूत्र भी शुभ होता है। सं रत हर अवता भीर पर रण्यसमाती साधाम पुर और तह रेंगे \* \* 1 \* 1 - 71 \* 8 7 1 / 1

म्प्रथैकनाडियुजि एकनाडी योगे गोम्प्रणीटि (म्प्रादिशव्देन वस्त्रात्रादिकं सर्व ) यथाशक्तिद्दोद्वरेत् ॥ ९॥

भा० टी० — यदि कत्या राक्षस गण और वर मनुष्य गण हो तो वश्य, तारा, योनि, प्रहमंत्री, फृट, नाडी हन छ्यों के शुभ होने से शुभ होता है। यदि स्त्री के नक्षत्र में वर के नक्षत्र समीप में हो तो ( वर के नक्षत्र से कत्या के नक्षत्र दूर पडने के कारण) नृद्र कहलाता है वह अशुभ हे। यदि प्रहमेंत्री और योनिमंत्री टोनों हो तो नृद्र भी शुभ होता है। यदि आवश्यक हो तो दिद्वाद्य में तामा और स्वर्ण दान करके, तथा पटकाष्ट्रक में दो गोदान करके, और नव पश्चम में रूपा और कासा दान करके, तथा एक नाडी में गोदान सुवर्ण अन्न चसादि विविध दान करके विवाह कर तो दोप नहीं होता है॥ ९॥

श्रथ वर्ण-चश्य-तारा-योनिगुणमाह--

भूर्वर्शेंक्यवरोत्तमेऽथ वशभच्येऽर्ध' द्वयं मित्रयोः खं वैराशनके धरारिवशकेऽथो सद्धयोरग्नयः । मिश्रे तच्छकलं त्वथातिसहदोर्वेदास्त्रयो मित्रयो-रेकःस्याद्वद्विपतोःस्वभावगुणयोद्दों खं महावैरिणोः ॥१०॥

स० टी०—वर्णांक्यवरोत्तमे वधूवरयोर्वणंक्ये वा वरे वर्णांत्तमे सित भूरेको १ गुणो भवित । अर्थात् वरे हीनवर्णे गुणाभाव । अर्थ वक्यगुणमाह—वश्मक्येऽर्व (१) गुण स्यात् । ह्रयोमित्रयो ह्रय गुण्ह्रय (२) भवित । वैराशनके वैरभक्ष्ये शून्यं गुणाभावो भवित । अरिवशके धरा एको (१) गुणा भवित । अर्थो तारागुणमाह—सङ्गयो सत्तारयोरम्रयस्त्रयो २ गुणा भिश्रे (एकत शुभा ताराऽन्यतोऽशुभाचेन् तदा) तच्छकल तद्धे सार्थको गुण इत्यर्थ । अन्यथा गुणाभावो-ऽर्थाटेव सिद्धयति । अथ योनिगुणमाह—योन्योरतिसुहदोर्वेदाश्चतारे ४ गुणा भवित्त । मित्रयोस्त्रयो २ गुणा द्विपतोर्मिथो वैरिणोरेका १ गुणा । स्वभावगुणयोक्त्वासीनभावस्थयोद्धा २, महावैरिणो (सिहे-भित्यादिकयो) । खं शून्य गुणा भवित ॥ १०॥

भा० टी० — वर और कन्या के वर्ण एक हो वा कन्या के वर्ण से वर के वर्ण उत्तम हो तो १ गुए। यदि कन्या राशि वर्ण से वर राशि वर्ण हीन हो तो गुए का अभाव होता है।—

पदि पर करणा की साथि परस्पर बजामध्य हो तो आपा है गुण, होते । मेची हो तो २ दो गुण, बैर भक्ष्य हो तो शूस्य गुण, बेरपण हो तो १ ११

बर करना की तास परस्पर शुभ हो तो ३ गुण, एक से शुभ एक में <sup>भार</sup> हो तो १८८ डेट गुण । अर्थात् दोनों से अशुभ हो तो शह्य० गु<sup>ण होता है</sup>

ों तो वे योति से अति सेन्नी हो तो ४ मुण, एक से सेन्नी एक से सन् ता सेनी हो तो ३ मुण, दोनों से समता हो तो २ मुण, परम्पर वेर सर् ' मुण, यी दोनों से सहा नेर हो तो शुन्य० मुण होता है ॥ १०॥

### षथ प्रत्गुणविचारमाद--

एकेशानयभित्रयोः शर्गाना अर्थे समारानिके तत्त्रारः समामत्रके रिपृहिते भूमिर्गुदासे त्रयः । ना देता सनुता तप्तरिह रसाम्बद्धपरीत्वे श्राः तत्साम्बद्धमुष्पृत्ता सुरतप्तरत्रेककोद्भयत्रसम् ॥ ११॥ ६, वर राक्षसगण कन्या देवगण हो तो ६, गुण और इनमे अन्यथा में ० शून्य गुण प्रहण करना चाहिये॥ ११॥

#### श्रथ कृटगुणविचारमाह-

दुष्क्टे यदि योनिमंत्रमवलादृरं तदांभोधयो नो चेत्खं त्वनयोर्यदैकिमिह भूभींद्रयैक्यके खं गुणः। सत्क्टे वरद्रता भरिषुता पड् भिन्नराश्यैकभे पचान्यत्र मुक्कटके च गिरयोऽयो नाडिभेदे गजाः।।१२॥

स० टी०—द्विद्वीदशादौ दुष्कृटे सित यदि योनिमैत्रं तथाऽत्रहादूरं स्वीद्र च स्यात् तदाम्भोधयश्चत्वारो गुणा होया । नो चेत् (योनिमैत्रमवला-द्र यदि न स्यात्) तदा दुष्कृटे ख शृन्य गुण । यदानयोर्यौनिमैत्रावला-द्र्योर्मध्ये किमप्येक तदेह भूरेको गुणा प्राह्य । भाड्म्येक्यके एकतत्तृत्रचरणेक्ये सित खं शृन्य गुण । तथा मत्कृटे सित यदि वरदूरता, भित्रपत्र राशीशशत्रुता योनिशत्रुता च स्यात् तदा पड् गुणा प्राह्या । भित्रराश्येकभे भित्रराशिनत्तृत्रेक्ये सित पञ्च गुणा । अन्यत्राऽन्यस्मिन् सत्कृटे गिरय सप्त गुणा प्राह्या । स्रथो नाडीगुणविचार — नाडिभेदे गजा अप्टौ गुणा। प्राह्या । नाड्येक्ये गुणाभाव एवेत्यर्थतः सिद्ध्यित ॥ १२ ॥

भा० टी॰—दिद्वादशादिक दुष्ट कृट में यदि योनि मैत्री और छीद्रता हो तो ४, यदि योनिमेत्री छीद्रता दोनों न हो तो अन्य ०, दोनों में एक हो तो १ गुण समझना। एक नक्षत्र के एकही चरण हो तो शून्य ० गृण होता है। यदि सत्कृट में नृदूरता और राशिशत्रुता योनिशत्रुता हो तो ६, यदि भिन्न राशि एक नक्षत्र हो तो ७, अन्यथा, सत्कृट होने से ७ गुण होते हैं॥ १२॥

यदि वर कन्या की पृथक् नाडी हो तो ८ गृण होता है, अर्थात् एक नाडी में दोनों के नक्षत्र पडने से ० छन्य गुण समझना । मुहर्नमार्त्राउ.

[ विकास

### उदाहरए-

वर जन्म-कुण्डली

बन्या जन्म-कुण्डरी

|          | Ε                 | `                                      | ξ                |          |
|----------|-------------------|----------------------------------------|------------------|----------|
| 5<br>510 |                   | ड<br>राज                               |                  | ¥        |
| •        | ₹n                | `                                      | स्॰ यु           | 0        |
| 77       | βn                | केठ                                    | ક                | गु०      |
|          | 7 %               | ş                                      | २<br>नं <i>0</i> | 3<br>มือ |
|          | The second second | ************************************** |                  |          |



लिये प्रा फृट गुण ७ मिला। तथा वरको अन्तय नाही कन्या की मध्य नाही है। एसिलिये एथक् नाही होने से प्रा गुण ८ मिला सब का योग=०+१+ ऽ॥+२+॥+०+७+८=२०। अहारए से अधिक हुआ इसिलिये उपरोक्त वर कन्या का विवाह सम्बन्ध हुअबद है। इसी ब्रकार सब राशियों में मेलापक विचार करना॥ ५२॥

श्रथ वध्वरयोविवाहकाल माह— स्त्रीणामप्टमवर्षतिसुपु तृणां तीर्णवतानामयु-च्वव्देप्वत्र च राधमाययुगयोर्मार्गे विवाहः श्रुभः ! ज्येप्टं पूर्वजयोस्त्यजेद्धिमरुचिं शेज्योनखेटान्वितं यन्मासादि जनुर्भवं मध्मके गर्भे त्यजेन्नानुजे ॥ १३ ॥

म० टीं० — स्त्रीणा कुमारीणामप्टमवर्पतिस्त्रपु ( अप्टमनवमद्शमेषु ) वर्षेषु, तथा च नृणा पुरुपाणा तीर्णव्रताना सम्पन्नव्रतानामयुक्ष विपमेष्वव्दे- पुवर्षेषु राधमाघयुगयो ( वैशाखच्येष्टयो , माघफाल्गुनयो ) मार्गे मार्ग-शीर्षे च विवाह शुभ स्यात् । पूर्वजयो अधमगर्भौत्यन्नयोर्वभूवरयोर्व्यष्टं च्येष्टमास त्यजेन् । वध्वरयोर्रकतरे च्येष्टठे व्येष्टमासे पि न दोपः, त्रिच्येष्टरस्येव दूपितत्वात् । तथा झेच्योनखेटान्वितं बुधगुरुरहितम्रह्युतं हिमरुचिं चन्द्रभ्व त्यजेन् । जनुर्भव यत् मासादि त्याज्यप्रकर्णोक्तं तत् प्रथमके गर्भे त्यजेत् । अनुजे द्वितीयादिगर्भौत्यन्ने न त्यजेत् ॥ १३ ॥

भा० टी०—कन्या के ८, ९, १० इन वर्षों मे, तथा पुरप के व्रत समाप्त होने के बाद विपम वर्षों में वैशाख ज्येष्ट माघ फाल्गुन और अग्रहण में विवाह ग्रुभ होता है। यदि वर कन्या दोनों प्रथम गर्भ के हो तो ज्येष्ट मास त्याग करें। अर्थात् एक के ज्येष्ट रहने पर भी ज्येष्ट ग्रुभ है। तथा बुध बृहस्पति से भिन्न ग्रह से युक्त चन्द्रमा को त्याग करें। और प्रथम गर्भ के कन्या वर हो तो जन्म-मासादिक भी त्याग करें। द्वितीय आदि गर्भोत्पन्न के लिये त्याज्य नहीं है। १९॥

श्रथ स्रवेधं विवाहविहित नत्तत्रमाह—
मूलांत्यार्कमघास्थिरेद्दनिलयुङ् मैत्रं विवाहे शुभं
पापत्यक्तमनिन्दुभुक्खलयुतं भोग्यं च विद्धं न सत् ।
विश्वेन्द्वोयमित्रयोद्दिंकभयोः पैत्रयर्क्तहर्योक्तियोऽन्त्यार्यम्णोः पुनरस्रपोर्वरुणभस्वात्योरुभाहस्तयोः ॥१४॥

सं० टी०—मूलात्यार्कमघान्थिरेन्द्वनिलयुङ्भैतं ( मृत्यंति ह्न-मघान्धिरमंतक-मृगशिरं स्वातीयुक्तं मैत्रं अनुराधानदातं) विशेषात्रमं भवति । तथा पायत्यकं पापप्रहत्यकं अनिन्दुसुर् चन्द्रस्तितं राज्युक्तं, पापप्रहायकं अनिन्दुसुर् चन्द्रस्तितं राज्युक्तं, पापप्रहायकं अनिन्दुसुर् चन्द्रस्तितं राज्युक्तं, भोग्यं पापप्रहगम्यं, विद्धं पापितद्ध च नि मा न गुभं स्थात् । अथ वेधमात्—विद्येनद्धो उत्तरापाद्रमृग्णं, प्रमाणां स्थानस्याते । विद्यापित्रात्रम् प्रमाणं । प्रमाणां । विद्यापित्रात्रम् । प्रमाणां । प्रमाणां । प्रमाणां रेवत्युक्तरपात्मुन्यां , पुनरस्वयं प्राण्यां । वरण्यमनात्यां , उभात्मव्योकत्तरभाद्रपदाहन्त्यं कि प्राण्यां स्थानित्रपिभाद्यक्तं केतान्वयः ॥ १४ ॥

भा० टी०—उपरोक्त वेध केवल विवार में ही कहा गया है। अन्य कमों में नहीं। अन्य कर्म में सप्तदालाका चक लियकर ईवान कोणमें प्रदक्षिण कम से कृतिकादिक नक्षय न्यास करने से एक एक रेगा स्थित दो दो नक्षत्रों में परस्पर वेध होता है वह त्यावय है। अब पाद वेध कहते हैं-चतुर्थ और प्रथम चरण में तथा हितीय और तृतीय चरण में परम्पर वेध होता है। शुभ प्रहके वेधमें केवल वेधित चरण त्याग करें। तथा पाप प्रह के वेध में समस्त नक्षत्र त्याव्य है। आवश्यक में चरण मात्र भी त्याग करना चाहिये।। १५।।

#### सप्तरालाका वेधचक-

| हु॰ रो॰ मृ॰ भा॰पु॰पु॰ रले॰                      |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|
| भ०—<br>अ०—<br>रे०—<br>उ०—<br>पू०—<br>भ०—<br>घ०— |  |  |  |  |  |  | — म०<br>— पू०<br>— ड०<br>— ह०<br>— त्रि०<br>— स्वा०<br>— वि० |  |
| श्रव अव उव पूर्व मुख्योव अव                     |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |

इस चक्र मे एक एक रेखा मे जो दो दो नक्षत्र है उनमे परस्पर वेध होता है। अर्थात् कृत्तिका में कोई ग्रह पढ़े तो ध्रवणा विद्ध होता है। तथा ध्रवणा में कोई ग्रह रहेगा तो कृत्तिका विद्य समझा जायगा। इसी प्रकार चरण वेध मे यदि

कृत्तिका के प्रथम चरण में कोई यह हो तो श्रवण के चतुर्थ चरण विद्ध, यदि कृत्तिका के द्वितीय में यह हो तो श्रवण का तृतीय पद विद्ध इत्यादि परस्पर सब में समझना ॥ ५५ ॥

#### श्रथ वेधभद्गमाह—

लग्नेशे भवगेऽथवा शिशिन सदृष्टे शुभे वाङ्गगे होरायां च शुभस्य वा व्यधभयं नास्तीति पूर्वे जगुः । भौमाञ्ज्याकृतिपड्जिनाष्ट्रनखभं हंत्यग्रतो लत्त्या खेटोऽर्कोर्किमितं शशी ग्रुनिमितं पूर्णो न सन्मालवे ॥१६॥

स० टी०—लग्नेशे भवगे एकादशभावस्थे, अथवा शशिनि चन्द्रे सद्दृष्टे, वा शुभे शुभवहे लग्नगे, वा शुभस्य होरायां चापि व्यथभयं वध-दोपो नास्ति इति पूर्वे पूर्वाचार्या जगु.। अथ लत्तादोपमाह—भौमात् कुजात् (भौमादिराह्नन्त खेटो यह ) अयत क्रमात् त्र्याकृतिपड्जिनाष्टनखभं लत्त्या हन्ति—यथा भौम स्वायतस्तृतीय, वुधो द्वाविंशं, गुरु पण्टं, शुक्र- न्चतुर्विणं. शनिरष्टमं. राहविंशं नचत्रमिति । नथाऽवेंऽर्रीम्तं १८ प्रारे गर्शो सुनिमिनं सप्तम स्वाप्रतोत्रिमं भं छत्तया हन्ति । रत मार्येण न सत् न हुभम् ॥ १६॥

श्रभाग्यानि दोषान्तराग्याह— पण्यामं ग्रहणोत् चंद्रननुगं त्रिद्धक्तंनन्मक्ते त्याचे जन्मभणप्रके ननुगने स्यान्मन्द्र स्यजेन् राष्ट्रंकद्रशोदकतो युगगनास्तकोः स्वतागोन्द्रयो नाष्ट्राः संक्रमणे त्यजेदिविष्टां स्रगोर क्लेन्ट्रिकाः ॥१८॥ ्सैकलन्धिमिता तारालग्नब्रहगताश्विभात् ॥

श्चर्य—एम वा ग्रहमन नक्षत्र जानना हो तो लग वा ग्रह की राश्यादि को ९ से गुना कर ४ का भाग देने में लिप्ति में एक जोटकर अश्विन्यादि नक्षत्र होता है। तथा समान्तिकाल से पूर्वापर मिलाकर उक्त घटी स्वाच्य है।

श्रथ सन्धिदोपादिकमाइ—

पर्पष्टित्ररंतुसंधितस्तिथिभयुक्संघो हिनाङ्यो ग्रहा-त्तरपादैदिवसांस्त्रिवेदपिडभान्नागिधतान्संत्यजेन् । उत्पातेऽयूहसुद्गमं च शिखिनो राकाष्टमीमाग्दले

विट् प्रांत्ये कृतस्ट्रयोरबहुले कृष्णे निरेकेष्विइ ॥१⊏॥

स॰ टां॰—ऋतुमिन्धतो वसन्तादिप्रवृत्तिसमयान पटपष्टिर्घटिकास्त्यान्या । तिथिभयुक्सन्धौ तिथि-नज्ञत्र-योगाना सन्धौ द्विनाङ्यौ त्याङ्यौ । तहान प्रह्णान तत्पादेस्तदीयचरणै क्रमेण त्रिवेदपिक्षमान् ( एकपाद प्रह्णे त्रीन् , द्विपादप्रह्णे चतुर , त्रिपादप्रह्णे पट, सर्वप्रहणेऽष्टौ ) दिवसान् त्यजेन् । तथा प्रह्णत प्राक् 'पूर्व' द्यधितान् 'पूर्वोक्तदिवसान्' स्यजेन् । उत्पातं भूमिकम्पादौ द्यग्रह् सप्तिदिनं त्यजेन् । शिखिन केतो-कर्गममुदयं च त्यजेन् । अथ भद्रामाह—त्र्यादुले ग्रुष्ठपचे राकाष्टमी-प्राग्दले पूर्णिमान्दम्यो पूर्वार्घे, कृतकद्रयोश्चतुर्श्यंकादञ्यो प्रान्त्ये उत्तन्यार्थे विट् विन्दि स्यान् । कृत्णे कृष्णपचे इहोपरोक्तेषु तिथिषु निरेकेषु (चतुर्वशीसप्तम्यो ।पूर्वार्घे, तृर्तायादशम्योकत्तरार्धे इत्यर्थ ) विट् भद्रा स्यान् ॥ १८॥

भा० टी०—वसन्तादि ऋतु की सन्धि में ६६ घटी, तिथि नक्षत्र और योग की सन्धि में २ घटी त्याज्य हैं। एक चरण ग्रहण हो तो ३ दिन, २ चरण ग्रहण में ४ दिन, ३ चरण ग्रहण में ६ दिन चारो चरण (सर्व) ग्रहण में ८ दिन त्याज्य है। तथा ग्रहण से पूर्व उक्त त्याज्य दिन सख्या के आधे दिन त्याज्य हैं। भूकम्प आटि' उत्पात में ७ दिन ज्ञुभ कर्म में त्याज्य है। केतु का उदय जब तक रहे तब तक त्याज्य है। अब भद्रास्थिति कहते हैं— शुद्धपक्ष में पूर्णिमा और अष्टभी के पूर्वार्थ में और चतुर्थी एकादशी के उत्तरार्थ में, तथा कृष्णपक्ष के १४, ७मी के पूर्वार्थ में और तृतीया, दशमी के उत्तरार्थ में भद्रा रहती है। १८॥

वि॰-- एक का अन्त दूसरे का आदि की सन्धि सजा है।

श्रय त्रिविधगण्डात्तमाह— सापेंडांतिमभांततोऽव्धित्रदिकं पूर्णान्ततोव्ध्यर्पकं कीटांत्पालिविशमतः क्वयदिकं गंडांतम्ध्वीयरम् । सावेश्व्यदगान्ययोगविस्तो भं तत्र चंडायुत्रं दुर्योगे दिनभाच माभिजिदयुग्भेऽर्कस्तदेकागलः॥१६॥

संग्रहोत्—सार्पेन्द्रान्तिसभान्तत् आहंतपाच्येष्टारेवतीनहातत् सर्गा रश्यापरोधित्यदिक घटीचनुष्ट्य नहात्रगण्डान्तं स्थान् । त्र पर्णात्तरः पर्णातित्यस्तान् कर्यापरः श्रद्धश्यक्षकं घटीद्वयं निथिणत्त्रः सर्गतः । सीरान्यातिसमानः कर्यमीनद्धश्चिकान्ततः द्ध्यदिसमेर्यः सर्गतः । सीरान्यातिसमानः कर्यमीनद्धश्चिकान्ततः द्ध्यदिसमेर्यः सर्गतः । सीरान्यातिसमानः कर्यमीनद्धश्चमाह—सान्येश्वरात् सर्वा पर्णातिस्ति सार्य्य रेतिन्द्राल्-स्थनीपानन्द्रपेग्गगण्ड्योगायमाने । स्व सर्व स्थान स्थाने सम्बद्धायुपं भवति । दुर्योगं विक्रमानि सर्गतः स्थाने स्थानस्वात् सामिजिद्ययुग्भेऽभिनित्महित्राः सर्व स्थाने स्थानस्वात् स्थानस्वात्रां भवति । एता स्थ नागतिपट्संग्याकं (चतु सप्तितिपपभाग्यतिपट्संग्यं) यामवल यामार्ध आचार्या विवेच विने प्याज्यानित त्यज्ञानित न राज्ञावित्यर्थः । अथ सूर्या-विचारे विचा इन्द्रविवित्तनागर्तुवेवद्विकं (१४, १२, १०, ८, ६, ४, २ प्रविध्यतं) व्याप्तिकं विचार् क्षेत्रे विचार्या

ण्विन्मतं ) तथा निशि रात्री ह्यकं एकोन निवन्द्रदिकं ( १३, ११, ९, ७. ५, ३, १ एनिसन ) पोउणाशं दिनमानस्य पोडशांशमित कुलिक उन्मिन्त त्यजन्ति, प्रपरे आचार्या तिश्यंश पश्चदशांशमितं उन्मिन्ति । अथ तरेव 'इन्द्रर्योत्यादिभि 'सुर्त्तरमरेज्यझास्फुजिद्भ्य सुरुतुधशुक्तेभ्य

क्रमान काल, फएटक, ऐनियग्ट (यमघएटं) उज्मिन्ति त्यजिन्त ॥ २०॥ भा० टो०—रिवार में थ्या सोम में ७वॉ, महल में २रा, वुध में ५वॉ, यहम्पित में ८वॉ ज्ञुक में २रा, ज्ञिन में छठा अर्थयाम छुभ में त्याज्य है। इन अर्थयामों को दिन में ही त्याग किये हैं रात्रि में नहीं। तथा रिव आदि दिन में कम में (५४, ५२, ५० ८, ६, ४, २ ये मुहूर्त, और रात्रि में कम से १३, ५१, ९, ७, ७, ३, १ ये मुहूर्त कुलिक होते हैं। इसका मान दिनमान तथा रात्रिमान के पोटशाश, दूसरे आचायों के मत से पञ्चदशाश के तुल्य है। ये शुभ में त्याज्य है। तथा गुरजार के कम से सातो दिन में कम से उपरोक्त मुहूर्त काल सज्ञक है, तथा बुधवार के कम से उपरोक्त ही मुहूर्त कण्टक संज्ञक है। तथा शुक्रवार के कम से विशेष आदि मुहूर्त यमघण्ट होते हैं ये शुभ में त्याज्य है॥२०॥

स्पष्टार्थ चक-

| स्पष्टाधः चक    |      |     |     |     |     |       |          |         |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|---------|
| वार             | रवि० | च०  | #10 | 3∘  | घृ० | ग्रु॰ | হা৹      | ×       |
| यामार्घ         | પ્ર  | v   | a   | ٠.  | c   | a     | Ę        | यामदल   |
| कुलिक<br>दिवा   | 3.8  | १२  | \$0 | ۵   | Ę   | 8     | <b>२</b> | मुहूर्त |
| कुलिक<br>रात्री | १३   | 9 9 | ٩   | v   | 4,  | ₹     | 9        | ,,      |
| कार             | 2    | ξ   | ૪   | २   | 18  | 35    | 30       | ,,      |
| कण्टक           | ξ    | ષ્ટ | ٦   | 3.8 | 92  | 90    | 6        | ,,      |
| यमघण्ट          | 30   | ٥   | ξ   | 8   | 2   | 98    | १२       | ,,      |

श्रथ त्रिविधगएडात्तमाह— माप्ट्रांतिपभांततोऽव्धियदिकं पूर्णान्ततोव्ध्यर्पकं कीटांन्यालिविगमतः कुयदिकं गंडांतम्ध्वधिरम् । मावेश्च्यहगारूययोगविग्तो भं तत्र चंडासुर्थं द्रयोगे दिनभाच माभिजिदयग्भेऽर्कस्तदेकार्गतः ॥१६॥ स्त॰ टी॰—प्यादिवनोऽविवनीमारभ्य सप्तविशातिनज्ञतेषु क्रमत् पश्चाशदित्यादिघटिकाभ्योऽप्रेऽव्धिनाद्ययध्यतस्त्रो घटिका विष भवतीति स्पष्टार्थः ॥ २२ ॥

भा० टी०—क्षरिचन्यादि नक्षत्रों में क्षम में ५०, २४, ३०, ४०,१४, २१, २०,२०,३२,३०,१८,२१,२०,१४,१४,१०,१४,५६, २४,२०,१०,१८,१६,२४३०, इतने दण्ड के बाद ४ घडी पर्यन्त निप घडी होती हैं।। २२॥

चिरोप—उपरोक्त धुवा और विषयरी मध्यममान से है। आगे के इलोक में स्पर्शकरण है।। २२॥

#### श्रथ विषयटीस्पटीकरणमाह—

नत्तत्रस्य गतेष्ययोगगुणितः स्वस्वध्रुवः पष्टि६० हृत् स्पष्टः स्यादत ऊर्ध्वमन्धियिटकाः स्पष्टाः स्युरेवं कृताः । चंद्रः साम्यभगोऽथ वा शुभस्रहृहृष्टोऽथ वा स्वांशगः कोणास्ताभ्रस्रखेषु वा विपभयं हंतीह सांगेऽगपः ॥२३॥

काणास्ताश्रमुखपु वा विपभय हताह साग्ठगपः ।। २२।। स० टी॰—स्वस्धपुव नत्रत्रस्य गतैष्ययोगेन (भमोगेन) गुणित पिटहृत् स्पटो प्रुव स्यान, श्रतोऽस्मात् प्रुवादृष्व विपघटिका ज्ञेया । श्रव्धिघटिका श्रिप एव कृता (नज्ञस्य गतैष्ययोगगुणिता पिटहृता स्पष्टविपघटिका स्युर्भवन्तीत्यर्थः)। अथ विपघटीभङ्गमाह—चन्द्र सौम्यभग ग्रुभराशिगतोऽथवा ग्रुभसुहृदृहृष्टोऽथवा स्वाशगः स्वनवांशस्थो वा कोणास्ताश्रसुखेषु (९।५।७।१०।४ एपु स्थानेषु) स्थितस्तदः विपभयं हन्ति नाशयति। यदि वा सागे लग्नसहिते इहानन्तरोक्तकोणादिस्थाने श्रद्भपो लग्नेशोऽपि विपमयं हन्ति नाशयति॥ २३॥

भा० टी०—उपरोक्त स्वस्वध्रुवा को नक्षत्र की भभोगघरी से गुना घर ६० का भाग देने से रुट्धि स्पष्ट ध्रुवा होता है। इसी प्रकार ४ को भभोगघरी से गुना घर ६० का भाग देने से स्पष्ट विषयरी प्रमाण होता है। यदि चन्द्रमा शुभाशि में हो, वा शुभ मित्र से देखा जाता हो, वा स्वनवाश में हो वा पाए। ४।७।५० इन स्थानों में हो तो विष भय का नाश करता है। भथवा रुग्नेश लग्न सिहत उक्तस्थान (अर्थात पारा।१।४।७।५०) में हो तो विषदोप का नाश करता है॥ २३॥

उदाहरण—यदि सृगशित में भनोग ६० हो तो १४ घटी के वाद ४ घटी पर्यन्त विप घटी कहलाती हैं। यदि भभोग ६० से न्यून वा लिधिक हो तो

## मुहर्नमार्तएड:

चय दुर्मुहतै, क्रान्तिसम्यसम्भवं, मृत्युयोगन्त्राह— शुक्रेंद्रीज्ययमेषु गोंकरिवभूतुल्या सहतो दिवा दुष्टाः स्युः कुजनिश्यगो य इतरे संत्यर्थयामादिषु । भेच्यः संपति हिद्धितुर्यचग्णे ब्रह्मद्वितीयेऽपमः सरोया चनुविश्वपाशियमलॅंद्वतर्कभेर्मृत्युदाः॥ २१॥ शुक्लं ऽत्यारिविधुः सुवर्गदगितः स्वोजोयुजीज्ये तनौ शुक्रे वा शुभटाऽथ कण्टकनिजांशेज्येक्तितः सम्रहः ॥२४॥

स० टी०—कन्यातौतिकशञ्जनेहगभृगु पष्ठोऽपि पष्टस्थानस्थितो ऽपि भद्गकृत नो भवति । तथा शञ्जशितनोर्गेहस्थितो वार्कगोऽस्तंगतो भौमो मृत्युगतोऽप्टमम्थोऽपि नो भद्गकृत भवति । शुक्ले शुक्लपचे म्बोजोयुजि सुवलयुक्ते इज्ये गुरौ शुक्रे वा तनौ लग्नस्थिते सति सुवर्गन्द्दग्ति शुभवर्गशुभविद्यात 'अन्त्यारिविधु ' द्वादशपष्टस्थचन्द्रग् शुभदो भवति । प्रथ कर्एटकनिजाशेज्येचित केन्द्रनिजनवाशस्थगुरुदृष्टो विधु समहोऽपि बुधगुरुवर्ज्यव्रहृयुक्तोऽपि शुभदो भवतीत्यर्थ ॥ २५ ॥

भा० टो०—पदि कन्या, धनु, तथा अपने शतु की राशि ( कर्क सिंह ) में शुम्न हों तो पए स्थान में भी भगककारक ( अशुम ) नहीं होते । तथा यदि मम्नल अपने शतु ( युध ) की राशि वा चन्द्र की राशि ( कर्क ) में हो वा सूर्य सानिध्य से अस्त हो तो अप्टम स्थान में भी भंगकारक नहीं होते । तथा शुक्ल पक्ष में पूर्ण वली शृहस्पति वा शुक्र लग्न में हों और चन्द्रमा शुभ प्रहक्ते चर्ग में हों और चन्द्रमा शुभ प्रहक्ते चर्ग में हों और शुभ प्रहक्ते हच्ट हो तो १२ ६ स्थान में भी चन्द्रमा दोप कारक नहीं होते हैं । तथा यदि केन्द्र वा स्वनवाशस्थ शृहस्पति से हच्ट हो तो समह चन्द्र भी दोपकारक नहीं होता है ॥ २५ ॥

श्रथ सामान्यदोपापवादमाह—

दोपाणां शतिमन्दुजः शतयुगं शुक्रो गुरुर्घातये-ह्नत्तं कंटककोणगोंऽगिमनचंद्रोजस्वि पातादिकान् । भंगा ये विवला न तेऽत्र सफलाः संध्यंशतुल्योऽफलः स्याद्मावांशसमो ग्रहोऽखिलफलः संध्यूर्ध्वगः स्यात्परः ॥२६॥

सं० टां०—कएटककोएा। केन्द्रत्रिकोएस्थ इन्दुजो बुधो दोपाएएं शतं घातयेत् ग्रुक करटककोएाग्रचेत् शतयुगं दोपाएएं शतद्वयं, गुरु करटककोएाग्रचेत् दोपाए। छत्तं घातयेत् । इनचन्द्रौजस्व रिवचंद्रवल-युत श्रङ्गं छग्न पातादिकान् दोपान् घातयेत् । ये भङ्गा दोपमङ्गा विवला चलरिहतास्तेऽत्र दोपभञ्जने सफलाः समर्था न भवन्ति । श्रथ भावफलं कथयति—सन्ध्यंशतुल्यो महोऽफलः ग्रुभाग्रभफलप्रदो न भवति । भावाशसमो भावस्याशादिना तुल्यो महोऽखिलफल सम्पूर्णफलप्रदो माड़ी नरत्यिथि से जो स्पष्ट भुवा हो उसके बाद स्पष्ट विष घटी मनक्षण जैसे सालों स्पितिस नक्षत्र में भभोग ७६। ४२ है तो स्पितिस के पुना ११ भ भनेगिसे गुना किया तो ७९६। ४८ हम में ६० का भाग देने से रुजि १६ क १३ पत्र, ४८ विपन स्पष्ट भुवा हुआ। तथा ४ को भी मभोग से गुना किया तो २२६। ४८ हम में ६० का भाग देने से ३ घटी ४६ पत्र, ४८ विपन क्षा विष पत्री टुईं। इत्पादि सब से समझना ॥ २३॥

श्रय निवाहलग्नशृद्धिमाह— नामे चंद्रराला रिपा शशिसिता सर्वे युने खे वृत्री-अनोक्ष्येऽमः सुखगोऽष्टमो कुनशुभाः शुकस्तृतीये शुने । नाभे मर्गरामाः शुभा अखिलगास्त्रयष्टारिमाः स्युः सन्। अवंद्रप्राची वर्षे अभिक्षेत्र सम्मान्यवेदस्यास्मः॥१४ १६० $\times$  इन्छ = ६ $\times$  इन्छ, इत्येभिरंशे पूर्वनते रहित परिचमनते हित सूर्यो दशमलग्न स्यादेवेत्यतिरोहितमेव गोलिवदाम्। तथा च  $-\frac{1}{2}$  प्रतेनेकगुणेन  $\frac{1}{3}$  एतेनेकगुणेन तथा दितायोभानो, द्विगुणेन युतं लग्नं द्वतीयोभान इत्यि स्पष्टमेव।  $\frac{1}{3}$  स्पत्त-चल = ६ + सप्तमल-(६ + चल) =  $\frac{1}{3}$  स्प्तमल-दशमल,  $\frac{1}{3}$  च सुराभाव पञ्चमो, द्विगुणेन युत सुराभाव शे भावो भवितुमहीत । तथा च दृत्तयो सम्पातद्वयस्य पद्भान्तात्वात् लग्नाद्य सपड्भा सप्तमाद्यो भवन्तीत्यिप स्फुटमेव । तथा द्योभिवयोरन्तरप्रदेशस्य मध्यिनदुरेव सिन्धिरत्येव "द्वियोगोन् संधिरत्युपपन्नम् ॥ २०॥

भार टीठ — नत घरी पल को ६ से गुगा करने से अशादिक होता है, रको पूर्वनत में सूर्य में घर ने से, पिट्यमनत में सूर्य में जोडने से दशमलगन । हे। दशमलग्र में ६ राशि जोडने से चतुर्य भाव होता है। इसी प्राकर । घरो पर से लग्नसाधन करना और उसमें ६ राशि जोडने से ससमभाव ता है। ससमभाव को दशमभाव में घराकर शेप के नतीयांश करके एक गणित र में जोडने से द्वितीयभाव, द्विगुणित नतीयाश को लग्न में जोडने से नृतीय व होता है। फिर उत्त तृतीयाश को २ राशि में घराकर एक गुणित शेप व होता है। फिर उत्त तृतीयाश को २ राशि में घराकर एक गुणित शेप भाव में जोडने से भाव होता है। लग्नादि ६ भावों में ६, ६ राशि जोडने से ससमादि भाव हे है। इस प्रकार लग्नादिक १२ भावों को समझना। और समीप के दो दो वों को जोडकर आधा करने से सन्धि (प्रयंभाव की आरम्भ सन्धि अग्निमभाव विरामसन्धि) होती है। २७॥

उदाहरण—दिनमान २६।३६, इप्टदण्ड ७१९५ दिनार्घ १३।१८, दिवा नित ६।३, स्पष्ट मूर्च ८।२२।२३।९५ यहाँ दशम लग्न बनाना है तो नत घटी १ (६।३) को ६ से गुणा करने से अशादि ३६ । १८, इसमें ३० का भाग गर सश्यादि १।६।१८ हसको पूर्वनन होने के कारण सूर्य में घटाया तो ७।१६ । १५ यह दशमलम हुआ। इसमें ६ राशि जोडने से १। १६।५।१५ चितुर्य भाव हुआ। लग्नसाधन का यह स्थूल प्रकार है । सूक्ष्म के लिये दान्त देखों। भवति । सन्ध्यूर्ध्वगः सन्ध्यंशाद्यधिको ग्रह परोऽप्रिमभावायो हेर्ने मभावस्यैव फलप्रद इत्यर्थः ॥२६॥

भा० टी० — केन्द्र त्रिकोण में बुध हो तो सी दोषे को तार करें। केन्द्र तिकोण में हो तो दो सी दोषों को तर केन्द्र तिकोण में हो तो दो सी दोषों को, तृहस्पति स्था दोषों को तार है। सिचन्द्र के पल में युक्त लग्न हो तो पातादिक दोषों को तार है। जो वोपमह निर्मल रहता है यह विफल हो जाता है। अब भागाई हैं — सिध्य के संदयकादि तृत्य प्रह हो तो वह शुभागुम फल नहीं है। भार के सदयकादि तृत्य प्रह हो तो वह शुभागुम फल ही। है। भार के सदयकादि तृत्य होने पर पूर्ण फल देता है। यदि सिध है। सह श्री पर को स्वर्ण की स्वर्ण के साम के सहस्ता है। यह होने पर पूर्ण फल देता है। यह सिध हो। यह सिध की स्वर्ण के साम के सहस्ता है। स्वर्ण के स्वर्ण के साम के सहस्ता है। स्वर्ण के साम के सहस्ता है। स्वर्ण के साम के साम के सहस्ता है। स्वर्ण के साम के साम की साम के साम की साम के साम की सा

गे प्रत क राज्यज्ञात तुल्य हान पर पूण कल पता व का में प्रत का का प्रति है।। २६।।

श्रिय देना का पाल देता है।। २६।।

श्रिय देना विकास का पाल देता है।।

गर्भा स्पृति स्पृत्य का पाल देना का पाल देता है।।

श्रिय देना विकास का पाल देता है।। २६।।

श्रिय देना विकास का पाल देता है।। २६।।।

श्रिय देना विकास का पाल देता है।। २६।।।

श्रिय देना विकास का पाल देता है।। २६।।।

श्य देना विकास का पाल देता है।। २६।।।

श्रिय देना विकास का पाल देता है।। २६।।।

१६० ४ इनम् = ६ ४ इनम्, इत्येभिरंशे पूर्वनते रहित परिचमनते ह्व स्था द्वा स्थादेवेत्यतिरोहितमेव गोलविदाम्। तथा च म्यल = ६ + चल — (६ + प्रल ) = द्यल — सप्तमल एतेनैकगुणेन लम्न द्वितीयोभागो, द्विगुणेन युतं लग्न एतिनैकगुणेन लम्न द्वितीयोभागो, द्विगुणेन युतं लग्न एतिनैकगुणेन सप्तल — चल = ६ + सप्तमल — (६ + चल) = २ — सप्तमल — दशमल, व्या स्थान युतः सुलभाव । भावो भवितुमह्ति । तथा च वृत्तयो सम्पातद्वयस्य पङ्भानतालात् लग्नादय सपड्भा सप्तमादयो भवन्तीत्यि स्कृटमेव । तथा द्वयोभावयोरन्तरप्रदेशस्य मध्यविन्दुरेव सन्धिरित्येव "द्वियोगोन्क संधिरित्युपपन्तम् ॥ २०॥

भार टी०—नत घरी पल को ६ से गुगा करने से अशादिक होता है, (सको पूर्वनत में सूर्य में घर ने से, पिरचमनत में मूर्य में जोड़ने से दशमलान ता है। रशमल्य में ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव होता है। इसी प्राकर एघरी पर से लग्नसाधन करना और उसमें ६ राशि जोड़ने से ससमभाव ता है। ससमभाव को दशमभाव में घराकर शेप के नतीयाश करके एक गणित स में जोड़ने से द्वितीयभाव, हिगुणित नृतीयाश को लग्न में जोड़ने से नृतीय वि होता है। फिर उक्त नृतीयाश को २ राशि में घराकर एक गुणित शेप तुर्थभाव में जोड़ने से पद्मम भाव, द्विगुणित शेप चतुर्थ भाव में जोड़ने से ए भाव होता है। लग्नादि६ भावों में ६. ६ राशि जोड़ने से सप्तमादि भाव ते है। इस प्रकार लग्नाटिक १२ भावों को समझना। और समीप के दो दो विरामसन्धि) होती है। २७॥

उदाहरण—दिनमान २६।२६, इप्टरण्ड ७।१५ दिनार्ध १२।१८, दिवा र्वनत ६।२, स्पष्ट मूर्य ८।२२।२३।१५ यहाँ द्राम लग्न वनाना है तो नत घटी ल (६।३) को ६ से गुणा करने मे अशादि ३६ । १८, इसमें ३० का भाग कर राज्यादि १।६।१८ हसको पूर्वनत होने के कारण सूर्य में घटाया तो ७।१६ । १५ यह द्रामलग्न हुआ। इसमें ६ राशि जोडने से १।१६।५।१५ ह चतुर्थ भाव हुआ। लग्नखाधन का यह स्थूल प्रकार है । सृक्ष्म के लिये जिद्धान्त देखो। भहिष्यात् त्र बताते हा भाजप यह है कि दिनगत इष्ट्या है है है कि दिनगत इष्ट्या है है कि कि स्वाप्त इष्ट्या है है कि कि स्वाप्त है है कि कि स्वाप्त से जाइने से प्रथम लग्न होता है। साप्ति से इष्ट्या है कि तिन है कि तिन है कि प्रथम त्या होता है कि तिन से प्रथम त्या होता है कि प्रथम त्या है कि प्रथम के प्रथम के प्रथम कि प्रथम के प्रथम क

## श्रम मापवाद कर्तरीलवाणमाह—

रत्येत्री त्रिनाद्व्ययम्यगतयोः स्यान्क्रस्योः कर्तरी स्रोतकत्रकृत अनुमहत्यथ गुरी रिश्के शुभे वा तर्नी। त्रात्त्र सोस्ययमंत्रीय वा गुरुगुज्ञीः केन्द्रकीर्णपृ वा स्रोतक सीरकारको विभिन्तरी नीचस्थिती सानिह॥२८॥ श्रानि भाषगृहत्युपु युशनिसेवेन्दुष्विनं हारमि-

ज्यारेतिष्वपरं विवाहिमतिवित्संध्यास होने तनो ॥ २६ ॥
स॰ टी॰—लग्नं मेतिथि गनितिथिसिहत प्रहेहिन नविभिक्तं, इभहग्वेदर्तुभृत्रेपरं अष्टद्विचतुष्पटेकशेष. 'क्रमेण' रोगाग्नीनहरात्यया
भवन्ति ('प्रष्टशेषे रोगां, द्विशेषंडिन , चतुरशेषे इनो राजा, पट्शेषे
हरश्रोर , एकशेषेडत्ययो मृत्युरित्यर्थ ) तत्र राज्यक्रमीं श्रीषु (रात्रि ,
अर्को रिववारो मौज्जी व्रतवन्धस्तेषु) मज रोग त्यज । भौमगृह्युषु
(भौमे, गृहे, दिवमं चेत्यर्थ) अर्थित त्यज । द्युशनिसेवेन्दुषु (दिने, शनौ,
मेवायां, इन्दो मोमवारे च ) इन राजमंद्यम त्यज । इज्यारेतिषु (इज्यो
गुम्तवार , आरो मङ्गलवार , इतिर्यात्रा तासु ) हर चोर त्यज । विबाहसितविन्मन्ध्यासु अपर मृत्यु त्यज । कस्मिन सित्द्वयित ॥ २९॥

भाग देने में ८ जीप बचे तो रोग, २ जीप में अग्नि, ४ दीप में राज, ६ दीप में चोर, ६ दोप में स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स

चिशोप-- मूल दलोक में चोर वाण में त्याज्य समय नहीं कहा गया है।
तथापि रात्रि में चोर के वली होने के कारण रात्रि में चोर का त्याग करना

चाहिये ॥ २९ ॥

चाहिया। २९॥
जदाहरण — जैसे ग्रुक्टपक्ष १० दशमी में मिथुनलग्न में वाण दीप
पडता है या नहीं यह विचार करना है तो गत तिथि ९, मिथुन की मख्या ३ में
जोडने से १२ इसमें ९ का भाग दिया तो ३ वचा, इसलिये मिथुन लग्न में
वाण दीप नहीं हुआ। तथा यदि कन्या नग्न लिया जाय तो कन्या की राशि
सख्या ६ में गतितिथि ० जोटने से १५ इसमें ९ का भाग देने से ६ शेप यचा
इसलिये यहाँ चोर वाण हुआ। इत्यादि समझना। तिथि सख्या शुक्ल प्रतिपदादि से लेना ॥ २९॥

अय लग्ननाशगुद्धि तद्यपादश्चाह—

जन्मचित्रतो मृती तद्यधिपो तद्दाश्च ये तद्वश
मतः चात्रगमन्तकृत्खलु न चेत्तत्स्वामिमित्रेकता।

शस्तोंऽशो घटभीरुयुग्मधनुषां विज्ञास्तभांशो तथा

चन्द्राप्एययुतो मृति वितनुतो देन्यं च हीनोजनः ॥३॥

मं० टो० जन्मनीत्यता जन्मराशितो जन्मलग्नाम गी मृति

यामामा गे न ग तर्राधि तयोर्मृत्युभानयोरधिषौ ये (महाः) तद्वः

यामाम गम्याप्तामत्वीयनवाशा , तद्भं तेषां मशिष्ठीति चंगाः

या भवाप्त म्रगणामर्थं भवति । चेत् यद् तत्स्वामिमिनेत्रता ।

या भवाप्त म्रगणामर्थं भवति । चेत् यद् तत्स्वामिमिनेत्रता ।

या भवाप्त म्रगणामर्थं भवति । चेत् यद् तत्स्वामिमिनेत्रता ।

या भवाप्त गम्याप्ताम्त्रवायाध्य न तोष इत्यर्थान भिद्वयि। व्याप्ताम्यद्वाम् व्याप्ताम्यद्वाम्यः व्याप्ताम्यद्वाम्यः व्याप्ताम्यद्वाम्यः ।

या भवापा । या म्याप्ताम्यपुत्ते चन्द्रमापुर्यंन प्राप्त युनी स्थितामिः

विकास । होनीत्रमा निर्वत्रस्य बदस्य भोशी दैन्य मारिष्

स० टी०—चन्द्रे तौलिमृगाम्यगे सित वर्गोत्तमतो वर्गोत्तमेन विना प्रनितमलवं प्रनत्यनवारा नो वयान, तथा चर्से चरलप्रे चरं चरनवारां च नो दयान। तथा च पञ्चेष्टपेटोनितां (यत्र पञ्चेष्टपेटा न स्युन्तां) तनु लग्न नो दयान। प्रथ नवारामाह—मेपादिपु क्रमान् श्रजनक्ततौलिककुर्जराया नवांशा भवन्ति। यथा—मेपे मेपाया वृपे मकरायाः मिथुने तुलायाः, कर्के कर्रायाः, ण्वमेव क्रमेण सिंहादिष्विप होयाः। प्रथेप्टनवाशार्थ लग्नसाधनम्—इष्टात् इष्टनवाशत पूर्वनवांशकाः गतनवांशसस्या दशहता ज्याप्ता त्रिभक्ता लवाया श्रशाया तनुर्लग्नं भवति।। ३१॥

अत्रोपपत्ति —इष्टराशिलग्ने इष्टनवाशार्थमनुपातो यदि नवनवांशेषु त्रिशदशा लभ्यन्ते तदा गतनवाशेषु किमिति=

 $=\frac{9\times 10^{-10}}{3}$  इप्टलग्नस्य गताशा । एतदुपरि विंशतिकलासिहत-मशत्रय (३।२०) वर्तमाननवाशो झेय इति । अन्यत् सुगममेव ॥ ३१ ॥

भा० टी० — यदि चन्द्रमा तुला वा मकर में हो तौ वर्गोत्तम (राशि के अपनानवांता) छोडकर अन्तिम नवात विवाह मृहूर्त में न देना, तथा चरलप्र में चर नवात नहीं देना, तथा जिस लग्न में ५ ग्रह इष्ट न हों वह लग्न भी नहीं देना चाहिये। मेपादिक राशियों में क्षम से मेप, मकर, तुला, कर्क इन राशियों में आरम्भ कर नवात्र होते हैं। तथा इष्ट नवांत्र पर से लग्न के अशादि जानने के लिये — इष्टनवात्र से गत नवांत्र सख्या को १० से गुनाकर ३ का भाग देने में इष्ट लग्न के गतात्र होते हैं। अर्थात् उससे आगे ३ अंश, २० कला पर्यंत इष्ट नवात्र रहता है।३१।

उदाहरण—जैसे कन्यालय में मिधुन का नवांश कितने अश के वाद होगा यह जानना है तो कन्या में मकर आदिक नवांश होता है इसलिये मकर से मिथुन तक गिनने से ६ हुआ, इसलिये गत नवाश सख्या (रूप तक) ५ हुआ; इसको १० से गुणाकर ५० इसमें ३ का भाग देने से १६१४० लग्न के गतांश हुए, अर्थात् कन्यालान में १६१४० अंश के वाद २०१० अंश तक मिथुन का नवाश रहेगा इसलिये लग्न मान राश्यादि ५११६१४०।० से ऊपर ५१२०।०।० राश्यादि तक रखने से कन्यालान में मिथुन का नवांश होगा। इस पर से आगे कहे हुए विधि से इएकाल बनाना ॥३१॥ श्य लगनमातमयो शुद्धि होरेशाश्चाह — लगांशो स्वपहरयुनी नृमुखदी वान्योन्यपाढोतिती ताभ्यां सप्तमको तथेव युवतेनी चेत्तयोष्टिसुदी । जिल्ने इक्षेनिवलप्रके रिविस्ततनेन्द्राकिजीवासनी लोरेजा प्राते: रालेऽहि स्वलाना नेषा हाभे मध्यमा ॥३२॥ श्रथ सफलं जामित्रदोषमाद—

लग्नेन्द्रो: रमरगे शुभाशुभखगे स्तश्चाधिमृत्यू ततो-व्नाद्गोनात्कृतमाविकात्त्वखयमेलव्यं यदाव्धीपवः। सन्स्विष्टोचनिजांशभेऽस्तमिखलं पश्येदरिव्यायगे

मर्ये वा खजलायकोणगशुभो वाब्जां प्रपश्येत्र तत् ॥३३॥

स० टी० — लग्नेन्द्रो स्मरगे मप्तमस्थे ग्रुभाग्रुभखगे क्रमेणाधिमृत्यू स्त', ग्रुभखगे श्राधि, पापप्रहे मृत्युरित्यर्थ । ततस्तरमान् सप्तमस्थप्रहाद्द्रजा- क्षोनान् ( चन्द्रसप्तमस्थान चन्द्रोनान्, लग्नसप्तमस्थान् लग्नोनान् ) कृत- मोर्विकान् कृतकलात्मकान् राख्यमे. शतद्वयेन लव्ध यदाऽव्धीपवश्चतु - पचाशत तदेवाधिमृत्यू नान्यथेत्यर्थ. । श्रथ तद्यवादमाह्—सन् ग्रुभग्रहः स्विष्टोन्चिनजाशभे ग्रुभ-भित्रोन्चस्वनवाशराशौ स्थितोऽस्त सप्तमभवनं अखिल पूर्ण पश्येन् तदा तन् जामित्र न स्यान् । वा सूर्ये श्ररिज्यायगे पष्ठ वृतीयेकादशस्थे, तत्र स्यान् । वा खजलाद्यकोण्गग्रुभोऽद्य चन्द्रं प्रपश्येत् तदा तन् जामित्र न स्यान् ॥३३॥

श्रशेषपात्त — मिथ पञ्चपञ्चाशन्मितनवाशान्तरितौ लग्नप्रहौ, चन्द्रप्रहौ वा न्योन्य सप्तमास्था भवतोऽतस्तद्रन्तरकलाभिरनुपातो यदि शतद्रयकलाभितेनकनवाशमानेनैको नवाशस्तदा लग्नप्रहान्तरकलाभि किमित्यागता नवाशसख्या =  $\frac{लग्नप्रहान्तरकला,}{200}$  अत्र लिध्धर्गतनवांशसंख्या

सा यदि ५४ मिता तदा वर्तमानवाशस्य ५५ मितत्वात् जामित्रं स्वादेव । श्रन्यथा पङ्भाल्पाधिकान्तरितत्वात् जामित्राभाव इति स्फुटमेव ॥३३॥

भा० टी० — लान अथवा चन्द्रमा से सप्तम भारत में शुभ ग्रह हो तो आधि (सन्ताप), पापग्रह हो तो मृत्यु होता है। उस ग्रह में लग्न तथा चन्द्रमा को घटाकर अन्तर की कला में २०० से भाग देकर लव्धि यदि ५४ हो तभी उपरोक्त दोप जामित्र होता हे अन्यथा नहीं। दोपभंग कहते हैं — यदि शुभ ग्रह शभके राशि अश में वा मित्र के राशि अश में वा स्वीच स्वनवाश राशि में होकर सप्तम भवन को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जामित्रदोप नहीं होता है अथवा सूर्य (६।३।११) हन स्थान में हो वा शुभग्रह १०।४।१।५।६ इन स्थान में स्थित होकर चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जामित्र दोप नहीं है है।। ३३।।

उदादरण्—इस विशहतम कुण्डली में लग्न और चन्द्र दोनों से सहन है विवाद रूपन प्रह है। यहाँ विवाद करना है कि प्री

| ;        |        | ४ के                            |                             |
|----------|--------|---------------------------------|-----------------------------|
|          | E      |                                 | y <del>न</del> ां           |
|          | ठा०    |                                 |                             |
| •        |        | गु०                             |                             |
| Fï       |        | 3,                              | <b></b>                     |
|          | 7 Q    |                                 | सृष्<br>१                   |
|          | ŊĮ     |                                 | ,                           |
| <i>†</i> |        | ११                              |                             |
|          | 5<br>H | ह<br>राठ<br>रा<br>रा<br>१२<br>म | ह<br>राठ<br>रा ह<br>१२<br>म |

े र म ३६। ५८ म स्पष्ट चन्ह ३। १। १५। २४ को घटाया होप ६। १८) र १ ६८ हत्य १२८०१ | १० इसमें २०० का भाग दिया तो ५० ल<sup>ित हुई</sup> ११ १ एउट स्वर्ग मामभ म सहते पर भी जावित्र होप नहीं हु<sup>जा ॥३।उ</sup> अथ सहत्वर्षित् पत्रुतसी च कथ्यति —

-यन्यं कोणम्यामुनिम्हम्युत्राः स्नमान्यूर्णमा उपन्यान्य प्रमोत्त्रके च सक्तताः प्रयन्ति पूर्णे सुनम् । रिष्टि में देनते हैं। तथा दोष प्रह अपने स्थान से ३। १० को एक चरण से, भा ० को दो घरण से, ४। ८ यो तीन घरण से देनते हैं। तथा समस्त प्रह सतम ७ को पूर्णदृष्टि (चारो घरण ) से देनते हैं। गृह १. होरा, २, हक्काण ३,नमांन ४,दादावांन ५,विंचांन ६ ये ६ वर्ग है। हास प्रह के वर्ग द्रुम होता है। दूसरे आधारों वे मन से मित्र का भी वर्ग जुम है। अर्थात् पाप और दासु के वर्ग अहुभ है। जिस लग्न में ४ से कम शभ वर्ग हो वह अद्युम होता है। ३४॥

#### श्रय पड्वर्गद्वानमाह—

भोक्तं पाग्गृहमोजभेऽर्कशिशानोहीरे समेऽन्जार्कयो-र्हक्केट् पावसुतधर्मपो नवलवः प्रोक्तः स्वतोऽर्कीशिकः। शुक्रज्ञेज्ययमासृजां शरसुनीभार्थेपवो सुग्मभे विशांशा विपमे तएव गटिता न्यस्ताश्च पड्वर्गकाः ॥३५॥

स० टा०—गृह "भेशा मंशु-वु" इत्यादिना प्राक् पूर्वमेव प्रोक्तम् । श्रोजभे विपमराशी 'कमान्' अर्कशशिनोहीरे तथा समे समराशी श्रवजा-कियोक्षन्दरव्योहीरे भवत । प्राक्सुतधर्मप प्रथमपञ्चमनवमेशः हम्हे-्नेक्राण्स्वामी कमाद् भवति । नवलवो नवांश प्रोक्त. कथित एव । श्राक्शिक्तो द्वादशाश स्वत स्वराशिमारभ्य कमाद् द्वादशराशीनां भवति । युग्मभे समराशी शरमुनीभार्थेपव (५।०८।५।५ एते ) श्रशाः कमेण शुक्रज्ञेष्ययमासृजां शुक्रबुधगुरुशनिकुजाना त्रिंशाशा भवन्ति, विपमे विपमराशी त एव गदिता 'यहा श्रशाश्च' व्यस्ता विपरीता ज्ञेयाः इति पह वर्गका प्रोक्ता ॥ ३५॥

भा० टी० — जिस ग्रह का जो गृह (राशि) है वह पूर्व कह चुके हैं। विपम राशि में प्रथम १५ अश तक सूर्य की होरा वाद १६ से ३० अश तक चन्द्रमा की होरा होती है। सम राशि में प्रथम चन्द्रमा की तव सूर्य की होरा समझना। देव्काण विचार करना हो तो प्रथम देव्काण उसी राशीश का, दूसरा देव्काण उस राशि से पद्ममेश का, तीसरा उससे नवमेश का टेक्काण होता है। नवाश पूर्व ही कह चुके हैं। द्वादशांश उसी राशि से आरंग्म कर वारहो राशि के कम से होते हैं। सम राशियों में ५, ७, ८, ५, ५, अश कम से शुक, बुध, यहस्पति, शनि, मगठ के त्रिशाश होते हैं। विपम र नि



केमिति रव्यानप्रनमुपपपते । नथाप्र रिज्यन्तातरे रिवभोग्याशा, लग्न मुक्ताशास्त्रप्रनर्पितराणयथ । नस्मस्वित्यकाल एवेष्टकालोऽतस्तेपा योग एटेष्टकाल इति स्पृटसेप । भुक्तभोग्यपलानयन्त्रनुपातेन—यदि त्रिश्वंशी-स्त्राशिनिकोद्यमान तदा पृथक् भोग्यांशीर्भुक्ताशिश किमित्युपपन्नं भवतीति दिष् ॥ ३६॥

भार टीए— मन संप्रान्ति वाल मे हुए काल तक के दिनादिक को गत रें। सि सिम समान्ति के अन्तर्गत दिनादिक मे भाग लेने से रादयादिक सूर्य असमसना, उसमे मेपाटि मे समान्ति पर्यन्त गत राज्ञि रेया जोडने से तात्का रिक सर्य होता है, उसमें तात्कालिक अयनारा जोडना। राज्ञिगत इएकाल अभीए हो तो सूर्य में ह राजि ओड देना। फिर सायन सूर्य के भोग्यात को सिवेदीय उद्यमान से गुनाकर २० का भाग देकर लव्धि सूर्य के भोग्यकाल , पलात्मक होता है। उसमें इसी प्रकार लग्न के भुक्ताश से भुक्तपल साधन करके जोडना और उसमें लग्न रिवे मध्यस्थ राज्ञियों के उदय पल जोडने में पलात्मक इएकाल होता है, उसको ६० का भाग देकर घट्यात्मक यना लेना॥ ३६॥

वदाहरण्—अग्रहण कृष्ण १३ गुरुवार में प्राप्त घटीपल पर वृक्षिक की सकान्ति हुई। और अग्रहण छुर प गुरुवार में उदयकालिक सूर्य वनाना ह तो सक्रान्तिकाल से इप्टिन तक दिनादि हाशह इसको वृक्षिक और थेनु के सक्रान्ति के अन्तर दिनादि २९।५६१६ से भाग लेकर लिघ राध्यादि १६।५५६ इसमे गत राशि तुला तक की संर्या, ७ राशि जोडने से ११६।५५६ राध्यदि स्पट सूर्य हुआ॥ तथा यदि विवाह लग्न २।२८।५५।५९ मिश्रुन में मिथुन का नवाश इट्ट हं तो इट्टकाल जानने के लिये तारकालिक अयनांश २१।२४।३ को सूर्य में जोडकर ७।२७।२९।५६ इसके भोग्यांश २।३०।४ को वृक्षिक के काशी के उद्यमान ३४५ से गुना किया ८६२।५३।० इसमें ३० का भाग देकर लब्ध पल (२८) शेष अर्धाधिक होने के कारण (२९) यह सूर्य का भोग्यकाल हुआ। तथा लग्न २।२८।५५। ५९में अयनाश २११४।३ जोडने से ३१०।२०।२ इसके भुक्तांश २०।२०।२ को कर्क के उदयमान ३४२ से गुना कर ३५३४। ११,२४ इसमें ३० का भाग देकर लब्ध लग्न के भुक्तपल ११८ इसको सूर्य के भोगपल २९ में जोडा १४७ इसमें सायन सूर्य और लग्न के अन्तर्गत राशियों के उदयमान योग १५९४ को जोडने से १७४१ पलात्मक इट्टकाल

में अन्तर्शाः शाहराक मी शिक्षत य सात ३०० में गुरावर उससे ३० कर भाग तेवर रातिय यात २३ हुन्द्रवात्र राज्या ॥ ३७ ॥

श्रभ गार्धाललम्ब क्रमयति गोधूलं पटजादिये शुभक्तरं पञ्चान्नशृद्धी स्व-रधीम्नात्परपूर्वनोऽर्शयदिकं तत्रेन्द्मष्टारिगम् ।

सोग्राह्मं कुजमपृमं गुरुयमारं पानमक्त्रम जगाद्विवमुखेऽनिस्तुट इटं सर्वावनाढ्ये फचित् ॥ ३= ॥

स॰ टा॰—पथाद्वराद्धी ( विवासकितियभादिशुद्धी ) सत्या रवे पूर्वस्वार्धास्तान परपूर्वतोऽर्घघटिक जिशात्पलमित गोधूल सायंकालीनलग्नं परजादिके श्ट्रादिरीनवर्णे शुभकर भवति। तत्रे गोधूललग्ने अष्ट-मारिंग १न्दु, साम्राञ्ज पापसिंहतलग्न, प्रष्टम कुज, गुरुयमाह गुरुशनि-दिन, पात क्रान्तिसाम्य, श्चर्यक्रमं सूर्यसक्ताति, जह्यात त्यजेत्। श्चर्थात् श्रन्ये दोपा प्रत्र शुभाय भवन्ति । यवचिन यीवनाद्योऽतिसङ्घटेऽत्यावश्यके सित विप्रमुखे बाह्मणादिवर्णत्रये 'त्रन्यसुरुग्नाभावे' इटं गोधूलं सत् शुभ क्षेयम् ॥ ३८ ॥

भा० टी० — अर्थाम्त समय से (१५ पल पूर्व और १५ पल पश्चात्) भा गपर्रा गोप्ल लग्न होता ह वह तिथ्यादि पन्चांग छिद्धि रहने पर सुद्रादि हीन वर्षों में शुभकर होता है। उक्त गोध्ल लग्न में, अप्टमहूँपष्ट चन्द्र, पाप-महयुत रुझ, अष्टम भीम, गुरवार और शनिवार, पात, सूर्य की सकान्ति इन सर्वों को त्याग करना चाहिये। अर्थात् और दोप त्याज्य नहीं है। युवावस्था बादि आवश्यक होने पर कदाचित् अन्य लग्न शुभ नहीं मिलता हो तो बाह्मणादि

वर्षों में भी गोवृल द्राम कहा गया है ॥ ३८॥

. श्रथ विवाहवेदिका कर्मणामङ्गमुहूर्तञ्चाह— वेदी पाक्पवणा चतुर्वरक्ररा हस्तोच्छिताग्र्यस्य दो-र्जादेद्वित्रयुगाङ्ग्लैरपचिता सोक्ता वहिर्वामतः। यस्याङ्गं यददोऽङ्गिनो गदितभे कुर्यादिहेन्दोर्वलं नालोक्यं तु विवाहतस्त्र्यरिनवाहि पाङ्न कुर्यादिटम् ॥३६॥ स्व टा॰ — बहिर्बामतो गृहाद् वहिर्बामभागे प्राक्प्रवराा पूर्वदिङ्-निम्ना चतुर्वरकरा (वरस्य चतुर्भि कौरैस्तुल्या समन्तात्) हस्तोच्छि-



रवें दिनों से, तथा १८ दिनहें लान १ सता। तब निषम तिनों में, १ महीने के बाद १ पर्व व भीतर निषम मानों से एक वर्ष के बाद पत्तिम पर्व तक निषम वर्षों में, ९ पर्व के दाद हत्त्वात किया वर्षों में, ९ पर्व के दाद हत्त्वात हों हिन सानों से बाद पहा से, ध्रेपण धिम्हा तथा विवाहीं पत्ति में सिपार हों के बाद किया किया किया किया किया किया हिना सामी के सिपार हों से सामित में प्राचीन सुद्द के से स्वाहीं के स्वाहीं के स्वाहीं के स्वाहीं के स्वाहीं के सामित के सामित के सामित से सामित से

श्य प्रथमायादादी भर्त्रादिगृहे पानिनयेषमाह—
रहाहात्मथमे शुर्चा यदि वसेदार्तुर्गृहे फन्यका
हन्यात्तश्चननी त्त्रये निजतनुं ज्येष्टे पतिज्येष्टकम् ।
पाप च श्वशुरं पति च मिलने चेत्रो स्विपत्रालये
तिष्टन्ती पितरं निहन्ति न भयं तेपामभावे भवेत ॥४१॥

स॰ टी॰—उद्वारात विवाहात परं प्रथमे शुचौ आपाढे कन्यका यदि भर्तुर्गृहे वसेन तदा तज्जननी पितमातर हन्यात प्रथमे चये चयमासे निजतनु स्वगरीर, प्रथमे च्येष्टे, पितज्येष्टं प्रथमे पीपे व्वद्युर, प्रथमे मिलनेऽधिमास च पित हन्यादिति सर्वज्ञान्वय । तथा प्रथमे चैत्रे स्विप-त्रालये तिष्टन्ती कन्यका पितर निहन्ति । तेपामभावे भय न भवेत् । ४९॥

भा० टी० — विवाह के बाद प्रथम भाषात में कन्या यदि स्वामी के घर मे रहे तो सास को, प्रथम क्षय मासम अपने दारीर को, प्रथम ज्येष्ठ में पतिके ज्येष्ठ भाई को, प्रथम पाँप में दवदार को, प्रथम अधिमास में पति को नादा करती है। तथा प्रथम चेत्र में यदि पिता के घर में रहे तो पिता को नादा करती है। उक्त जनों के अभाव में दोप नहीं होता है। ४९॥

श्रथ पुनर्भूविवाहमाह—

श्रुद्धांत्येषु पुनर्श्वापिरणयः प्रोक्तो विवाहोक्तभै-र्माताक्यं तिथिमासवेधभृगुजेज्यास्तादि तत्रार्कभात् । त्रिज्यृत्तेषु मृतिर्धनं मृतिमृती पुत्रा मृतिर्दुर्भगं श्रीरोत्तत्यमथो धृतीशकृततत्त्वर्चोऽत्ययः साभिजित् ॥४२॥ सं० टो०—श्रूद्धान्त्येषु (श्रूद्धा, अन्त्या रजकादयस्तेषु ) विवाहोक्त-भै पुनर्भुवा परिणय श्रोक्त । तत्र तिथिमासवेधभृगुजेज्यास्तादि ना-

मा श्राद्धं स्वयद्रश्चित्यप्रमधीति शीनलाप्य्वाप्तुतिं सीमासिन्ध्यतिपानमेपक्तन्तजाः सञ्यानिपानं वयस्ति । षत्याणविधि मण्डप्य स श्रमाहोविषण्डे समेऽ-

द्युट्टारपो न गृहोद्वर्ही महजयोग्तुल्या क्रियाञ्ज्दान्ततः ॥४४ म० टा० भगष्टपायोग्यापायभि एककुणजा एकगोत्रोद्भवाः प्रयद्शेनेत्ययं श्राइं. प्रधीतिमात्र्यन, शीतलाप्य शीतलजलेषु आप्दुर्ति मजन, सीमानिन्ध्यतिपात ( गीमा प्रामप्रान्त , निन्धुर्महानदी तयोरति-पातमुष्टस्पनं ) सन्यातिपात अपस्त्र्य फचिन कदाचिदपि नो छुर्यु. । सरागाहो पश्चमसप्तमिदनयोः तथा, विपाठ समेऽहि पष्टरिहते सम्संख्यकदिनं स मग्टप. उद्वास्य उत्थाप्य , प्रव्दान्ततो वर्षमध्ये गृहोद्वही न कर्तव्यो तथा प सहजयोः सहोदरयो. पुरुपयो. स्त्रियोर्च वर्षमध्ये तुल्या किया न कर्तव्या ॥ ४४ ॥

भा० टा॰—मण्डपोत्थापन पर्यन्त एफ एल के लोग (सिपण्ड) क्षय-श्राद दर्शश्राद, निर्पाधाद, पेदाध्ययन, ज्ञीतल जल में स्नान, सीमा और महा-नदी के उक्लघन, और अपसम्य कदाचित न करें। विवाहादि दिन से पज्ञम सप्तम दिन में तथा पष्ट छोडकर बाकी सम दिनों में मण्डपोत्थापन करना चाहिये। तथा एक वर्ष के भीतर एक घर में दो के विवाह तथा एक वर्ष मध्य में दो सहोदर के समान किया न करें।। ४४।।

पुनर्विशेषमाह—

उद्घाहत्रतचृडकेऽज्ददल्ततत्त्त्त्त्वर्दं तिलैस्तर्पणं श्राद्धं पिएडयुतं महालयगयापिज्यं विना नाचरेत् । पूर्वं सप्तपदीविधेरिधगते दोपे वरे वा मृते देयाऽन्यत्र विवाहितापि च बलाद्या विद्धयोनिर्न चेत् ॥४॥॥

संठ टीठ—उद्घाहब्रतचूडके विवाहोपनयनचूडाकरणे क्रमेण अब्दर्भ संठ टीठ—उद्घाहब्रतचूडके विवाहोपनयनचूडाकरणे क्रमेण अब्दर्भ रल-तत्त्वएडं (विवाहे श्रब्दपर्यन्तं, उपनयने तद्दलं पण्मासपर्यन्तं, पूड़ाकरणे तत्त्वएडं त्रिमासपर्यन्तं ) महालयगयापित्र्यं विना ( महालयः पूड़ाकरणे तत्त्वएडं त्रिमासपर्यन्तं ) महालयगयापित्रं विता ) तिलैस्तर्पणं, पितृपन्तः, गया प्रसिद्धा पित्र्यं मातापित्रच्चित्रं तद्दिना ) तिलैस्तर्पणं, पिएटयुतं श्राद्धं नाचरेत् न कुर्यात् । पितृपन्ते गयायां मातापित्रोः चयदिने तु कुर्यादेवेस्वर्थात् सिद्ध्यति । तथा सप्तपदीविधेः पूर्व वरे दोपेऽधिगते ज्ञाते

नक्षत्र हो नहा अन्त (२०१६२) एउन हाई विभि हो तो वेसे योग से उत्पन्न बन्या विषयण्या बहुन्यता है। भारता दो हासग्रह हातुराहितात रूपन में हीं तो भी त्रिपबन्या हो में हैं।। ४६।।

श्रम विषयः व्यायोगान्तरा मृत्युत्वितिकरु चाह— एकः क्र्र इंटोइभवाष्यथ नना सौरी रविः पुत्रगो धर्मरयो धरणीमुनोऽयगपरो योगोऽपि तज्जा विषा । स्लायत्रिपदोद्दभवा श्वशुरमणंत्यत्रये तत्स्त्रयं ज्येष्टांत्ये पतिपूर्वजं द्विपत्तुर्ये देवरं इति च ॥ ४७ ॥

स्व टी० प्यय एकः मृरो रिपुक्त यमस्त नुगत इचे त्त देहो द्वापि विपकन्य मा स्यात् । प्राथ च सीरि शानि तनी लग्न, रवि' पुत्रग् पश्चमभावस्य, धरणी सुत कु जो धर्मस्यो नवसभा गास्त दायमपरो योगस्त जा
तदु ज्ञापि विपा विपक्ष न्यका होया। तथा मृला चित्रपटो द्वा मृलस्य प्रयमघरण त्रयो त्पन्ना श्वशुरं हिन्त । अएन्स्य त्रये प्रावलेपाया प्रन्त्य चरण त्रये विस्त्रय इवश् हिन्त । उपेट्टान्त्ये च्येट्टाच तुर्यचरणे पतिपूर्व हिन्त
द्विषच तुर्ये विशासाच तुर्यच रणे (समुत्वन्ना) देवरं पत्य नु जं हिन्त ॥४७।

भार टांग्-- एक पाप प्रह तातु राशि में स्वागत हो तो भी विपकत्या होती है। यदि वा एम में प्रानि, पण्चम में रिव, नदम में मङ्गल हो तो यह भी विपयेगा होता इसमें भी उत्पन्न कत्या विप कत्या कहलाती है। तथा मूल के भादि के इ चरणों में उत्पन्न कत्या प्रवाहर को, भारलेपा के भत्य के विचरणों में उत्पन्न कत्या कि की, ज्येष्ठा के चतुर्य चरण में उत्पन्न कत्या पित के ज्येष्ठ भाई को और विद्याखा के चतुर्य चरण में उत्पन्न कत्या देवर को नाम करती है। ४७।।

श्रथ सापवाद मूलाद्य द्रवपुरुषस्य फलमाह—

एवं ना युवतेरभाव इह नो दोषो नुरेतत्फलं

मींज्यू धर्व न वदंति केचिदिष पैत्र्याद्ये फलं मूलवत् ।

नोद्वाहो सहजातयोस्त्र्यृतुषु नोद्वाहाद्ववतं नो पुग्र
द्वाहात्स्त्र्युद्वहनं न मंगलिविधेर्मुडं त्रिशुभ्येषु न ॥ ४८ ॥

कि० टी०—एवं मूलाद्युत्पन्तो ना पुरुष युवते स्त्रिय 'पित्रादीन्

हैन्तीति' शेष' । तथा श्वशुरातीनामभावे न दोष । नु पुरुषस्य मीठ्ज्यू-

सित वा वरे मृते सित सा कम्याऽन्यत्रान्यस्मै देया। या च वलाद् विवाहिता

सापि विद्वयोनिः पुंसुका न चेन् तदाऽन्यस्मै वराय देया ॥ ४५॥ भा० थी0-विवाह करने के बाद १ वर्ष, उपनयन के बाद ६ मास,

चूडाकरंग के बाट ३ मास पर्यन्त, काश्विन पितृपत्त, गत्रा, माता निता के झब रिन इनमे सिनिरिक्त में तिल में तर्पण और निण्डयुन श्राद्ध न करें। तथा सन पदी विधि मे पहिले वर में बोई टोप ममझा जाय बंधवा वर मर जाय तो बा कन्या दूसरे वर को दे दी जाय । दोष समझने पर भी यहान्हार विवाह किया जाय तौभी वह कन्या दूसरे गुणी वर को देना अगर उस पुरुष से उन्तुक न हई हो ॥ ४५ ॥

> विशेषः—वरस्य दोषाः—कारिकानिवन्वे— "अन्धो मूकः क्रियाहीनब्चापस्मारी नपुंसकः। दूरस्यः पतिनः कुष्टी दीर्घरोगी वरो न सन्॥

मूर्यनिर्यनदूरस्य - श्रमोज्ञाभिलापिणाम् त्रिगुणाधिकवर्षाणां न देया जातु कन्यका॥

श्रय स्नागहितानां विश्वेषं विषक्रम्यारुचारांचाह—

श्रमीकैः कुशहेपरीप्यरचिना ताम्री च विप्राटिभि-र्भार्या वा निखिलैं: सुवर्णरचिता धर्माय धार्या बुवैः ।

मन्डारार्कदिनेऽम्बुपाग्निफणिमं महातिथिरचेदिहो-

ङ्गता सा विषकन्यकाषि तनुगी सीम्यी रिपुक्तेत्रगी ॥१६॥ सं० टी०—अस्त्रीके स्वीरहिनैः, बुवैर्वित्तैविश्वादिभिवेणे क्रमेए छुन्हेन

रौष्य्रचिता नाम्राचिति, वा निमिन्नैः सर्वयर्गः सुवर्गरचिता मार्थो धर्मीय यात्रो । स्रथ विषयन्या तत्रण्माह—मन्दारार्वेदिने शनिमद्ग नानोरान-न्यतमहिनं, श्रम्युपाधिकण्णिं शतताराहितिकाहेनपाणामन्यतमं नहत्र.

त्या महातिथि हितीयामप्रमीहादशीनामन्यतमा चेन् तरेहोहम्ना या ना -२-५५) हेया । तथा रिवुचेत्रमौशत्रुगशिगतौ मौस्यौ ततुमी लहारी

. टदापि समुद्रभृता कन्या विषक्तया झैया । ४६ ॥ मा० टी० यदि स्थी रहित् बाह्मण हो तो हुन की श्रविष हो तो सु<sup>र्</sup>

वैद्य हो तो सप के हाद हो तो ताम का बन है हुई स्त्री धर्मी में भाषा करें। भारत सुब कर सुबर है। बनाई सी बारण कर सहता है।

द्यान, स्ट्राप्ट रीव इत्से थिसी दिन में द्यानिया वा कृतिका जा हरे<sup>जा</sup>

महात्र हो मधा अपूर (२०७१२२) ह्यारे पोर्ट पिछि हो तो ऐसे घोग में उत्पत्न बन्दा विषय त्या बहुत्याची है। भथवा दो ह्युभग्नह हात्रुगशिगत लग्न में हीं तो भी विषय त्या होती है।। ४६ ॥

श्रम विषयः स्थायोगास्तरः। मृत्र चुन्पसिफलः चाए--

एकः क्रून हरोद्वभवाष्यथ तनी मौरी रविः पुत्रगो धर्मन्यो धरणीसुनोऽयमपरो योगोऽपि तज्जा विषा । मृलाद्यत्रिपटोद्वभवा श्वशुरमणंत्यत्रये तत्स्त्रयं ज्येष्टांत्ये पतिपूर्वजं द्विपचतुर्थे देवरं हंति च ॥ ४७ ॥

मं० टा॰ - एवं एक मृरो रिपुत्तेत्रगस्तनुगतद्दवेत्तदेहोद्भवापि विपकन्यका रयान् । प्रथ च सीरि शिन तनी लग्ने, रिव पुत्रगः पश्चमभावस्थ , धरणीसुन. कुजो धर्मस्थो नवमभावगस्तदायमपरो योगस्तज्जा
तदुत्तवापि विपा विपक्तव्यका द्वेया । तथा मृलाद्यत्रिपदोद्भवा मृलस्य प्रथमघरणत्रयोत्पन्ना श्वशुर हित । अश्चन्त्यत्रये प्रादलेपाया ध्रन्त्यचरणात्रये
तिस्त्रय द्वश्रं हिन्त । ज्येष्ठान्त्ये ज्येष्ठाचतुर्थचरणे पतिपूर्वजं हिन्त
हिपचतुर्थे विशाखाचतुर्थचरणे (समुत्पन्ना) देवरं पत्यनुजं हिन्त ॥४७।

भा० टीं एक पाप ग्रह शतु राशि में टग्नगत हो तो भी विपकन्या होती है। यदि वा टग्न में शनि, पट्टम में रिव, नदम में मङ्गल हो तो यह भा विषयोग होता इसमें भी उत्पन्न कन्या विष कन्या कहलाती है। तथा मूल के श्रोदि के ३ चरणों में उत्पन्न कन्या श्वशुर को, भारतेपा के अन्त्य के ३ चरणों में उत्पन्न कन्या श्वशुर की स्त्री को, ज्येष्टा के चतुर्थ चरण में उत्पन्न कन्या पति के ज्येष्ट भाई को और विशासा के चतुर्थ चरण में उत्पन्न कन्या हेवर को नाश करती है। ४७।

श्रथ सापवाद मूलाद्युद्धवपुरुषस्य फलमाह— एवं ना युवतेरभाव इह नो दोषो तुरेतत्फलं मौंड्यूर्ध्व न वदंति केचिद्दिष पेत्र्याचे फलं मूलवत् । नोद्वाहौ सहजातयोस्त्र्यृतुषु नोद्वाहाद्ववतं नो पुष्ठ-

द्वाहारस्त्रयुद्वहनं न मंगलविधेर्मुढं त्रिशुभ्येषु न ॥ ४८ ॥ स्व० टी०—एव मूलायुख्यन्तो ना पुरुष युवते स्निय 'पित्रादीन् इन्तीति' शेष । तथा श्वशुरादीनामभावे न दोष । तुः पुरुषस्य मौज्ज्यू- र्ध्व एतन् फलं नेति केचित् वदन्ति । पैत्र्याद्येषि मूलवत् फलं भवति मधा-राचरशोत्पन्ना द्वशुरं हन्तीत्यर्थः । सहजातयोः त्र्यृतुषु पण्मासाभ्यत्तरे उद्वाही न कार्यो । तथोद्वाहात् त्र्यृतुषु ऋतुत्रयान्तरे वृतं मीश्वीवन्यनं न कार्यम् । पुमुद्वाहात् पुत्रविवाहात् ऋतुत्रयान्तरे स्त्र्युद्धह्नं पुत्रीविवाहो न । तथा च मङ्गलविधेविवाहात् मुग्डं मुग्डनं न कार्यम् । तथेषु त्र्यृतुषु पणमासेष् त्रिशुभी न कार्या पण्मासाभ्यन्तरे मङ्गलत्रयं विवाहत्रनः मुग्डनं ) न कार्यमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

भा० टी० — इसी प्रकार मूलादि नक्षत्रों में उत्पन्न पुरप छी के पिता आदि के नाशकारक होता है। द्वागुर आदि के अभाव में दोप नहीं होता है। क्विग्ने आपार्य मीर्ज्ञायन्थन के बाद पुरुप के उक्त फल नहीं होता ऐसे कहते हैं। सघा के आयावरण में मूलसहरा फल होता है। ६ महीनें के भीतर दो सहोदर के विवाह न कराना चाहिये। तथा विवाह से ६ मास के मीतर होई। सहोदर के उपनयन न कराना चाहिये। वालक के विवाह के बाद कन्या का विवाह तथा एक कुल में विवाह के बाद ६ मास के अभ्यन्तर मुण्डन न कराना, और ६ मास के भीतर ३ शुमकार्य (विवाह, उपनयन, मुण्डन न कराना, चाहिये)। ४८।

श्रधान्यसिद्धान्तमाह—

नो ज्येष्ठाञ्चयु कालरुद्धत ऋते कात्यायनो मुण्डनं चालं माह न मेखलेत्युभयतः कार्या विवाहादियम् । भेदेञ्दस्य च संकटे वितनुयात्पूर्वोदितं मंगलं वेदाद्दान्तिग्ते दिनव्यवद्दिते नद्या नगेनापि वा ॥ ४६ ॥

स० टी० - प्येष्टात् मद्गलात् विहादिकात् पण्मासाभ्यन्तरे काल-कद्भतो गर्भायानादिकात् ऋतेऽन्यत् लघुमद्गळं न कार्यम्। मुएडनं चौलं चूटाकरणमय न्यात् न मेर्यलेति कात्यायनः प्राहोवाच । इयं (मेध्यला) विवाहात् उमयतः कार्या । सङ्कटेऽत्यावश्यकेच्द्रस्य मंदत्मरस्य भेदे भिन्नत्वे वित्रो मद्गलं 'पण्मामाभ्यन्तरेऽपि' वितनुयात् कुर्यात । वा वेडाः कि चनुद्विमान्तरिनेऽपि कुर्यात् । तृतोऽप्यावश्यके दिनव्यविते दि । ।।रते कुर्यात् । एकदिनेऽपि कनुमावश्यके नद्यापि वा नगेत

च्हित इयद्यदिनेऽन्तरिने क्षयीत् ॥ ४९ ॥ सा० टी०—व्येष्ट मङ्गर (बिवाह ब्रतादि ) के काद व सास के <sup>भीतर</sup> बाट से इस् ( गर्भाधानादि ) से भनितिष एप्तमहाट न वर्द अर्थान् जिसके टिपे काल नियत है उसे बरन में दोष गर्ही है। बाल्यायन मृति सुण्डन की पूदा बरण बहत है मौद्र्या गही, इसिन्य भीद्रमा विवाद से पूर्व द्या पर भी कर सकता है। भावद्यक में संवरसर वे चद्रा लागे पर ६ मास वे भीजर भी उपरोक्त मझा कर सबता है। उसमें भी आयदयक हो तो चार दिन के शन्तर करके बरें। विशेष आगदयब में एब दिन का भी अन्तर फरवे करें। पूछ दिन में भी मेदी या पर्वत वे अन्तरित हो बर वर सवता है ॥ ४० ॥

विशे० – इवेएल्सुमहल्ल्झण सारमसुन्चये – "प्डावेशान्तसीमन्तविषाहोषनयान मुधाः। इयेष्टमहरूमिस्याह्स्तदन्यरल्घु मङ्गलम् ॥ तथाच कात्यायन:---

"मातृयज्ञक्रियापूर्वं ज्येष्ट कृत्वा तु मङ्गलम्। क्रतुत्रय पुनर्यावन् न मुर्योव्लघु मङ्गलम्। ल्घु या गुर वा कार्य कार्य नैमिलिक यदि ॥''

श्चर्थ-मातृकाप्जाप्र्वंक उपेष्ट मङ्गल कार्यं के बाद ६ मासपर्यंन्त लघु मङ्गल न करे नैमित्तिक हो तो कर सकता है ॥ ४९॥

एकाहेऽपि जनाश्रयांतर इहेदं तारतम्याद्वयुधै-र्योज्यं नो यमयोर्निपिद्धमनयोरेकत्र कार्यं जगुः । नैकस्मै दुहितदृयं सहजयोर्नेकोद्भवे कन्यके द्यादुद्दहनं मिथो न तनुयात्कुर्यादसंपद्यदः॥ ५०॥

स० टा०-एकाहेऽपि संनिहितनदीपर्वताभावे जनाश्रयान्तरे मगड-पान्तरे मङ्गळं वितनुयात् कुर्यात् । इहेद उपरोक्तं नुधैस्तारतम्यात् आवश्य-कानुसारात् योज्यम् । तथेदं यमयोर्यम् जयोनीं निपिद्धम् । श्रनयोः यम-लयोः एकत्र एकिमन् दिनेऽप्येकमग्रहपेपि कार्य व्रतादिकं मनुयो जगुः। एकसी वराय दुहितृद्वयं कन्याद्वयं न दद्यात्, तथा सहजयोभीत्रोः एकोद्भवे कन्यके द्वे न दद्यात्। मिथ परस्परं उद्वहनमपि न तनुयात्। श्रदः इदं ( एकस्मे दुहितृद्वयमित्यादि निषिद्धमपि ) असम्पदि अन्य-वधूवरालाभे कुर्यात् ॥५०॥

भा० टी० समीप में नदी पर्वत न रहें तो मण्डपान्तर में एक दिन में

कर सकता है। जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार तारतस्य से विज्ञ इसकी योजना करें। ये यमल (दो एक साथ उत्पन्न) के लिये निषेध नहीं है। यमल के एक दिन एक मण्डप में भी मुनियों ने मंगल करना कहा है। एक पुरुप को दो कन्याये न दे तथा दो सहोदर भाइयों को दो सहोदर कन्यायें न दे। तथा परस्पर (दूसरे की लड़की मे अपने लड़के का और अपनी लड़की मे उसके लड़के का) विवाह न करें। यदि अन्य वर कन्या न मिले तो उपरोक्त निपिद्ध भी कर सकता है। पुरु ।।

#### श्रधान्यनिर्ण्यमाह—

नोद्वाहं सित निश्चयेऽपि जगदुः पित्रोः सिपत्रोः स्त्रियाः सूनोभ्रोतुरनूदितस्वसुरसूत्क्रांतो पितृव्यस्य च । श्चन्ये स्वान्वयजात्ययेऽपि जनकांवास्त्रीसृतान्घात्यये-ऽत्रदार्थार्थार्थदलांतरे विद्धते हेरंवशांत्या क्वचित् ॥ ५१॥

सं० टा॰—निश्चयेऽपि सति सिपत्रोः (स्वस्विपतृभ्यां सिहतयोः)
पित्रो (माता च पिता च पितरो तयोः) जननीजनकयोस्तथा च लियाः
भायायाः, सृनोः पुत्रस्य, श्रातुः, श्रन्दितस्वसुरिववाहितभिन्याः,
पितृत्रयस्य च (एतेषां मध्ये कस्यचित्) असृकान्ती प्राणात्यये वुधा उद्वाहं
नियाहं न जगदुनींचु.। अन्ये आचार्योः स्वान्ययज्ञात्यये स्वकुलजमरणेऽिष वियाहं नोचु । श्रथ जनकाम्बार्म्यास्त्रान्यात्यये (जनकः पिता, श्रम्याः
माता, स्री, सृतः पुत्रः, श्रन्यः स्वकुलजः, एपामत्यये मरणे) 'क्रमेण'
अञ्चायायार्यदेलान्तरे वुधा विवाहं न जगदुः, कचित् श्रावश्यके हेरस्यः
शान्या सृतकान्तेऽपि विवाहं विद्यते॥ ५१॥

भार टीर — विवाद के निश्चय हो जाने पर भी पितामही पितामह, माताी, मातामह, माता, पिता, खी पुत्र, भाई, अविवादित यहिन, घाचा हनमें
ते वे मरण होने से मुनियों ने विवाद करना नहीं कहा है। दितने आवार्य
. है दि अपने कुछ के दिली की भी सृत्यु हो तो विवाह न करें। पिताकी
होने पर १ वर्ष, माता की सृत्यु में ६ मास, खी के मरने पर मास, पुत्र

करने पर १॥ टेट मास, अन्य दिसी के मरने से २३ दिन के भीतर विवाह
करें अर्थात हस्के बाद विवाह करें। आवश्यक में गणेश जात्ति हाग सृतक हैंट
काने पर भी विवाह करना सनियों ने कहा है। ५१॥

### श्रधात्यधिशेषानातः

भातृश्चात्मजबद्धभयेऽनिसमये विज्ञोग्रीनेः संज्ञे नान्येषां मनिक्रलपामियविक्तासङ्गानामिषे । ष्यातुर्यान्गृतनृक्रियानभिभवं नान्दीमृग्वं नाचरे-सोकुर्याटडवरिनस्य मङ्गलमनिच्याध्युद्धवे निश्चयम् ॥५२॥ मण्डीण भ्रातुरस्यये पात्मज्ञात् पुत्रमरगावन सार्थमासानन्तरं वात कार्य एत्यर्थ । भय राजाटिभय, अतिसमय समयातिक्रमे, पित्रा माता च पिता च पितरी तयो ) गृतर्मरणस्य संशये अन्येषां माता-

ग्रिभ्यामितरेपां मृतानां प्रतिकृत्रं ( पूर्वोत्तः ) नास्ति । तथाऽऽमियविरक्ता-द्गतानां (श्रामयी दीघरोगी, विरक्तो गृहत्यागी, श्रागद्वती दूरस्थितः रतेषां ) श्रिप प्रतिकृतं नाम्ति । श्रातुर्यान तुर्यश्रतुर्थः पुरुपस्तं मर्यादी रत्य मृतनृक्रियानभिभवे मृतनरस्य श्राह्नक्रियाभावे नान्दीमुखं नाच्रेत तथा उत्रस्तिस्य मद्गलं नो कुर्यात् । श्रितिन्याध्युद्भवे दारुणरोगोत्पत्तौ तु

नेश्चयं न कुर्यात् ॥ ५२ ॥ भा० टी० - भाई के मरने से पुत्र मरनेके समान (हेद मास अशीच) समझना, याद उसके मगल कार्य करना । राज भयादिक में तथा काल के अति-कान्त होने पर वा माता विता की मृत्यु के सशय रहने पर स्वकुल के दूसरे रिसी में मरने पर भी उपरोक्त प्रतिवन्धक नहीं है। तथा चिररोगी, गृहत्यागी दूरस्थित के मरने पर भी प्रतिवन्ध नहीं होता । चारपुरुप के बीच में किसी मरे हुए की श्राद्ध किया न हुई हो तो विवाहादिक में नान्दीमुख (आभ्युदियक श्राद्ध) न करें। तथा जो जबरी हो उसका विवाहादि मगल कार्य न करें। जिसको कोई किंटन रोग हो गया हो उसका तो निश्चय ही न करना चाहिये॥ ५२॥

विशेष समृतिसारावत्याम्— "पितुरव्दान्तमाशीच तदर्धं मातुरेंघ च । मासत्रयं तु भार्यायास्तद्धं भ्र तृपुत्रयोः ॥ श्चन्येषां च सपिग्डानामाशीचं माससम्मितस् । ्र तदा तु शान्तिकं कृत्वा ततो लग्न विघीयते ॥" इति५२॥ अथात्यावश्यके कर्माईतामाह-

चेत्स्यात्स्रुतकमुक्तपूर्वसमयेऽनारव्यकार्ये बुधः कूष्मार्ग्डी घृतहोमतो अपि जननाशोचे कचित्कारयेत्। सिंहेज्ये न शुभं हितं हरिलवोध्वे गौतमीद्त्रिणे जाह्रव्युत्तरतः कचिद्धितमजेऽर्केन्तोस्रभीत्यादिषु ॥ ५३॥

स० टी०—चेत् यदि उक्तपूर्वसमये "श्रारभेन् पूर्वतो यज्ञोद्वाहन-चौलेत्यादि ४३ स्रोकोक्ते" पूर्वकालेऽनारच्यकार्थे सूतकं स्यान् तदा कचिदत्याववयके कुष्माएडी घृतहोमतः (कुष्माएडीभिः "यदेवादेवहेड-निम"त्यादिभिस्तिस्भिर्ऋिभर्भु तहोमं कुत्वेत्यर्थः) जननारौचेऽपि कर्म कारयेत् । सिंहेज्ये मिहस्ये गुरौ शुभं मङ्गळं हितं न । कचिन् देशकाल-भयादौ परमावश्यके हरिल्वोध्व मिहनवांशोध्व सिंहेज्येऽपि गौतमी-एकिए जाह्वज्युत्तरतो गङ्गाया उत्तरे शुभकर्म हितं स्यान् । तथाऽ-मभीत्यादिषु रजोभयादिषु समुपस्थितेषु श्रन्तः (गौतमीजाह्वज्योमि-ध्येपि) अजेऽर्के मेपस्थे रवी शुभं कर्म हितं भवति ॥ ५३ ॥

भा॰ टीं इसी प्रकरण के ४३ दलोक में पूर्व कार्र आरम्म का समय कहा गया है उसमें कार्य नहीं आरम्म होने पर यदि अशीच प्राप्त हो जाय को आपदयक में जन्माद्मीच में भी बाम्ब्रोक्त 'दुदमाण्डीपृत होम' करके कार्य आरम्म करना चाहिये। सिहम्य गृहस्पति में ग्रुभ कार्य हित नहीं है। आवदवक में गीतमी नहीं के दक्षिण और गद्मा के उत्तर देश में सिह में भी सिह के नवीं के देशिय और गद्मा के उत्तर देश में सिह में भी सिह के नवीं के देशिय और गद्मा के उत्तर देश में सिह में भी सिह के नवीं के देशिय के विश्व में सिहम्य बुहम्पति में भी ग्रुमकार्य हिन कहा गया है। अर्थ ।।

श्रय वेषु कर्मसु नामराष्ट्रा. कषु जन्मग्रिश्रीहा इत्याह—

देगग्रापगृहज्वरच्यवह निच्चतेषु दाने मनी सेवाकाकिण्यिकीमद्गरपुन भू मेलके नापभम् । जन्मज्ञी परता वधुषुरूपयोजन्मज्ञीमेकस्य चे-जज्ञातं शद्विमिता विलोक्य च तयोज्ञीयर्जयोर्मेलकः

उड़ानं शुद्धिमिना चिलोक्य च तयोर्नामर्चयोर्मेलकः ॥५८॥ चंद्रशंद्रान्न्द्रश्रममगृहक्रक्ष्यबहुतिद्युतेषु (देशे बामे गुटे च ... बं, पारं रोगे महबनायवलोकतार्थ व्यवहाने व्यवहारं, युनेप्य सर्व ) द्वाने तुनादानादी चन्द्रवरायर्थ, मनी मन्त्रमहाग नथा मेगा

हितावर्गसद्भागुनस्भितके (सेवायां, काहिएयां, वर्गे वर्गशुद्धी, सहरी सत्रामे, पुनस्मितके च ) नामसं श्रायम । परनः 'श्रावाजन्यक्षेस्' व है

पुर खो: जनमेर्न बादाम । चेद् यदि वारूपुरूपयोर्मेव्य एकस्पैत जनमेरी

हालं मा हो। जन्मसीत हो जिं स्वीव्यानि विज्ञाहर च पनः निर्मेष्ठ-प्रस्थानीमसंथोगेन्यो। चणपद्याविको विज्ञाहर निर्मेणनसर्साताने नामसंदिव संग्रहे विधेयम् १,५४॥

भा० टाठ न्हायवेदा, सासवोदा, सामवेदा, दोसान्यनि, व्यवहार, त्रुआ, गुलाइमानि, सन्त्रसम्म, बाजरेमा पाविणोवित्यार, पर्गेष्ठिक, स्दाई श्रीर पुत्रियात वे सेस्रापंत्र इस बस्य वर्धी से मध्यश्रीद्वा वर्गा पाहिये। तथा इनसे शिक्ष वर्ध में जन्मशिक्ष प्रदेश वर्ष वर्ष वस्या में विश्वी एक के जन्मशिक्ष जात हा एवं यी नहीं तो ज्ञान जन्मशिक से मुद्युद्धि बादि देशकर वर्णवद्यादिक सेस्रायक दोनों के नाम शक्ति से ही वरना ॥ प्रश्ना

नधाचीतं शाहिधरं—

"विवाहपटनं चैव लग्नजं ग्रहजं चलम् । नामभाधिन्तयेत सर्वमहातं जन्मभं यदा ॥" इति॥ श्रथाक्षानजन्यक्ष्मय नामाधक्षमञ्चकानभादः— भं नामादिमवर्शातोऽवकहढायुज्यादिवर्शाद्वी हिल्यावत्र सर्शा खपा यदिभिधा बहुयोऽस्य नामान्तिमम्। श्रामी ब्रुदृहने जनुर्भममलं पहस्य वन्ये जग्र-गेंहग्रामनृपाभिषेककुषिमीज्ज्यकाशने भूषशे ॥५५॥

स्व टा नामादिमवर्णतो नामाद्यस्तरान्, श्रवकह्डान् "चू चे चोला देण्वाय" इत्यादिशतपद्चकान् भं नस्त्रं स्वयम् । तथा युजि संयुक्तास्त्ररे गायवर्णान् प्रथमास्तरान् होयम् । श्रव व वौ, सशौ, खपौ इति तुल्यौ होयौ दिभिधा बह्यो यस्य बहूनि नामानि भवन्ति श्रस्यान्तिमं नाम प्राह्मम् । गर्या ऋपयो ब्रद्वहने पुरुपविवाहे, पट्टस्य वन्धे तथा गेहमामनृपाभिषेकः प्रिमौञ्ज्यस्त्राशने भूपणेऽलंकरण्धारणे च जनुर्भ जन्मनस्त्र श्रमलं सुभं जनु । ॥ ५५ ॥

भा० टा० — नाम के प्रथम अक्षर से "चूचेचोला अधिवनी" इत्यादि अब-कहडा चक्र से नक्षत्र और राधि समझना। यदि नाम के आदि में संयुक्त अक्षर हो तो उसमें भी प्रथम अक्षर से नक्षत्र लेना चाहिये। तथा नाम के आदि अक्षर से नक्षत्र जानने में बव सदा, खप, ये दो दो अक्षर समान समझना। जिसके बहुत नाम हों उसका अन्तिम नाम प्रहण करना चाहिए। पुरुष के विवाह में, पष्टबन्धन में, तथा गृहप्रवेश, ग्रामप्रवेश, राजाभिषेक, कृषिकर्म, मोज्जीतन्धन, अत्रप्राशन और भूषण्यारण इन कमों में मुनियों ने जन्मनक्षत्र को द्यम कहा है। अर्थान् जन्म नक्षत्र में ये कर्म सब ग्रुम होने हैं ॥५५॥

उदाहरण—अवकहडाचक के अनुसार सर्वलाल और राशधर दोनों का शत भिषा नक्षत्र के दूसरा चरण और कुम्मराशि हुआ। इसी प्रकार बन्देव और वसुदेव दोनों का रोहिणी के द्वितीयचरण। तथा यन्तर और पडानन दोनों का अभिजित् का चनुर्थचरण हुआ।

ययि इस्तनक्षत्र के हिनीय चरण में 'प' का पाठ है तयापि पहार कें स्थान रतहारतन् उचारण होने के कारण तुत्य कहा गया है। तथा प्रशुम्न, नियन नाथ इत्यादि मयुक्ताक्षर में क्रम से प, पि इत्यादि प्रथम वर्ण का ही प्रहण करना चाहिये॥ ५४॥

इति प्रभासमाण्यसम्कृतमापाध्याद्यायां विवाहप्रकर्णम् ॥ २ ॥

# श्रथाग्न्याघानमकरगम् ५ तत्राग्न्याघानसमयग्रद्धिमाह—

व्यन्याधानमवादि दारमभये दायाद्यकाले परे-द्वींगानिश्वप्रणाकपुष्यमृगपीष्णेर्व्यय्जलमांशयोः । जीवेंद्रकेकृतेः सुनिद्धिनवकेंद्रस्थेरनस्तद्वनैः स्पोच्चेष्टलेगनेः परेक्षचयेवित्ताद्यसुद्धो सुधैः ॥ १॥

संव टीव-चहिमित्रुधै दारसमये विवाहचतुर्धीकमीतन्तरे परेग्न्या-भावे दायायकां धनविभागसमये द्वीशामित्रुवशाकपुष्यस्ग-भौकीनेन्न्ये , व्यव्जनसाशयोः (विगता खबना जनवरराशयो याभ्यां त्योर्लग्नांशयोः) सम्योत्तरार्थकुममीनककरितनत्रव्रवांशयोगियये या त्योत्तरहर्के मुनै सम्योत्तरहर्म्ये लग्नान् विकोगोषच्यवे न्द्राः व्या नीयेन्द्रके मुनै स्वतिस्वये , तथा स्वोद्येष्टर्शने स्वर्गाय-स्वीत्र-भीन्ति तथा परेन्द्रवर्शनिक्यये , तथा स्वोद्यवर्शनाहर्मिये , तथा

्रद्री द्वितीयमाप्रत्यस्योपेदामाप्रे चुपै पित्रदेवसम्यापारमितः च दि प्रोत्सम् ॥१।

ज्ञात र्रोठ—चतुर्वी इसे के अन्तन्त्र राजसमय कडराना है उस मनय में बात राज कारावी के सन में पन विभाग इसने के रामय में विशास, हरिका, हिन महाद कीए। एक्य, दर्गाहारा, देवनी इन क्यानी हैं, नामार दाहि (सहरोन-रार्थ, हरम, शील, यन इन) हा जिल कहा और मर्याहा से सा स्वरूपीन, चड़ा, दर्थ, संगण एस से (१० ६ ६, ५०, ६६, ६, ६, ६, ७, ७, १०, ) इन रयानी में हा गया कार्य में हीं र राजाहित, देवीय या लिस बी राहि में हीं, और हुए हुए, हाति के एस रह स्पत्त्व्य (६ ६, ६०, ६६) में हीं गया एस और दिनीय सार हुए (सहरहित) हा तो स्थितिय वसे या आरम्भ वस्ता हुम है।। ६।।

इति प्रभाषमान्यसम्बत्भाषाध्यान्यसम्बद्धान्यस्यापानप्रवस्ताम् ॥ ५ ॥

श्रश गृहवदरणम् ६ नवादी ब्रामस्य ग्रुभाग्रभत्वमाए—

नापर्ताद्दृद्विसुतांक्रदिःभवगतो ग्रामः शुभोऽन्योऽन्यथा तत्कार्षोऽत्यभुवां शुभं निवसतां दोषाः परेपामलम् । कन्याकर्किधनुस्तुलाक्रिययदाः कार्ष्यंडजो याम्यतो मध्येऽन्ये न वसत्यथेंद्रककुभो वर्गाः स्युरोजस्विनः ॥१॥

स्व टांव नामज्ञांत् नामराशे. दिसुताद्विदिग्भवगतो व्रामः शुभः स्वात् । श्रन्य उक्तसख्यान्यराशिको प्रामोऽन्यथाऽशुभः स्वादित्यर्थः । तत्कोणे प्रामस्य कोणेऽन्त्यभुवां रजकादीना निवसतां शुभ भवति । परेषां श्रन्यवर्णानां श्रलमत्यर्थ दोषा भवन्ति । तथा याम्यतो दिज्ञणदिशमार-भ्याष्ट्रदिक्षु क्रमेण कन्याकर्किधनुस्तुलाक्षियघटा कौर्व्यएडजः (कौर्षी पृश्चिक , श्रयङ्जो मीनः , एते न वसन्ति, तथान्ये (वृपमिशुनसिह् मकरा ) मध्ये प्राममध्यभागे न वसन्ति । अथ इन्द्रिककुभः पूर्विदशः सकाशात् क्रमेण श्रप्रमुखा (श्र-कच-टतपयशा इति ) श्रष्टो वर्गा श्रोज स्वनो चिलनो भवन्ति, कथं भृताः स्वपञ्चमपरा स्वस्मात् पञ्चमः परः शत्रुर्येषा ते तथोक्ता इत्यग्रमरलोकेनान्वय ॥ १॥

भा० टीं - नामराशि से झामराशि सख्या २,५,९,००,६९ हो तो वह ग्राम वसने में शुभ होता है। इससे भिन्न अशुभ होता है। तथा ग्राम के कोण में अन्त्यज (धोवी चमार आदि) के वास करने से शुभ, तथा माहाणादि वर्णों के लिये कीया में वास करना अशुभ होता है। तथा ग्राम के दक्षिण भाग में कन्या राशिवाले नैंक्स तिकोण में क्कराशि, पिरचम में धनुराशि, वायुकोण में तुला, उत्तर में मेपराशि, ईशानकोण में कुम्भराशि, पूर्व में वृश्चिकराशि तथा अग्निकोण में मीनराशि, तथा शेष राशि वाले प्राम के मध्य भाग में वास न करें। तथा अपने से पद्मम में परस्पर शतुता है जिनमें ऐसे अवर्गादि अमे वर्ग कम से पूर्वादि दिशा में बली होते हैं॥ १॥

चिं?—जिस दिशा में जो वर्ग वली है उस दिशा में उस वर्गवाले को बास करना चाहिये, तथा शतुवर्ग की दिशा में वास न करना। जैमे—अवर्ग पूर्व दिशा में वली है तथा उससे पटचम तवर्ग उसका शतु पिरचम में बढ़ी है इसिटिंगे अवर्गवाले के लिये पूर्व भाग में वास करना शुभ और पिरचम में अशुभ है। इसी प्रकार स्व में समझना।। १॥

श्रथ काकिणीविचारं वर्णपरत्वेन भूमिवर्णादिकमाह— श्रष्टावप्रमुखाः स्वपंचमपरा द्विटनः स्ववर्गोऽन्ययुक् तष्टः काकिणिका गर्जेमिथ इमा यस्याधिकाः सोऽर्थदः । श्वेगारक्तकपीतकृष्णवसुधाः स्वादुः कटुस्तिक्तकाः काषायाघृतशोणितान्नमदिरागंधाः श्रभा विप्रतः ॥२॥

सं० टी०—"स्वपमञ्चमपरा." इत्यन्तं पूर्वद्रलोके व्याच्यातम् । अयथ काकिणाविचारो द्वित्न इति—मिथः स्ववर्गे द्वित्नो द्विगुणितोऽन्ययुक् अन्यवर्गेण युक्तः ( ए.तदुक्तं भवति-वास्तुकर्तृवर्गः द्विश्तो प्रामः वर्गेण युक्तः ( ए.तदुक्तं भवति-वास्तुकर्तृवर्गः द्विश्तो प्रामः वर्गेण युक्तन्तथा प्रामवर्गे द्वित्रो वास्तुकर्तृवर्गयुतः ) गजैरष्टभिस्तष्टः काकिण्या भवन्ति, इमा यस्याधिकाः सोऽर्थदो धनप्रदो भवति । अय विप्रतः व्रावणमारभ्य वर्णानां क्रमेण द्वेतारक्तकपीतकृष्णवसुवाः गुमा भवन्ति, तथा स्वादुर्भेषुरमा, कटुर्मेरीचरमा, तिक्तका निम्बरमा, व्यापाया दर्गनर्थारमा वसुवा व्रावणादीनां क्रमेण श्रुभा क्षेया । तथा च विद्यतः क्रमेण श्रुन्थोणितान्नमदिरागन्था वसुवा श्रुभा भवन्ति २ ।

काकिण्मियनीयपत्तिः—तत्र प्राचीन वास्यम् । "माध्यवर्गे पुरः स्थाप्य पृष्ठतः माधकं न्यमेन। विभजेदण्डिनः येपं काकिणी माधकस्य सा॥"

यस्य काकिर्णा माध्यते स साधपमनदस्य सात्र्यः । साध्यका सात्र्यवर्गसंख्यां ) पुरः ( एक्स्थानीयाद्वस्थाने ) संस्थाय, साधकं ( सायकवर्गसंख्यां पुष्टतो ( दशस्थानीयाक्कस्थाने स्यसेत एवं इते या संख्या सम्ययते सा दशगुणसाधकवर्गसंख्यायुतमाध्य- र्शकंप्राममा भर्तात । अन सायकस्य सहिसमितकाकिणी = र्हिं साधकवर्ष । सार्थ्यकं चार्यस्थे चार्यस्थे व्यवस्थित वर्षात्रमानाभाषात्र शेपस्थैव

भाग्यान् भाष्यो एरेसः नष्टः <u>= भ्रस्यापन्यसंस्थाः यत्रमं</u> शेषसमा या-केण्रीस्यादित्यपपन्तमः ॥ २ ॥

विद्र-याकिशिकाधिवयेऽधंप्रस्त्याद् यास्तुकर्रोकाकिशीनो प्राम-भिरिण्यधिका द्रुभा स्थायत्या प्रदृश्भित व्यवद्रुगन्ति नवीनाः । तन्ना-विद्यविद्याप्रयविरोधानन युक्तिमहिमति विवेचनीयं विषश्चिद्मिः। भा च नारवादिताव्यम्-

"माध्यवर्ग पुरः स्थाप्य माधकं प्रष्ठतो न्यसेत् । विभजेदष्टभिः रापं साधकस्य धनं स्मृतम् ॥ व्यत्त्ययेनागतं रापं साधकस्य ऋणं स्मृतम् । धनाधिकं स्वस्वमृणं सर्वसम्पद्धदं स्मृतम् ॥"

श्रत्र धनसिति काकिर्णापर्यायः ।। २ ॥

भाव टीव — पाम्युकर्ता और प्राम दोनों की अपनी अपनी अवगांदि संख्या हो २ से गुनाकर परस्पर वर्गसंख्या जोदकर आठ का भाग देने से अपनी अपनी कारिजो होती है। दोनों में जिनकी काकियी अधिक हो वह धन देने वाला होता है। इसलिये प्राम की काकियी अधिक होने से शुभ समझना।

घ्वेतवर्ण पृथ्वी झाह्मण के, रक्त वर्ण क्षत्रिय के, पीतवर्ण वेश्य के तथा हिष्णवर्ण पृथ्वी झुद्र के यसने योग्य होती है। इसी अकार मधुर स्वादवाली पृथ्वी झाह्मण के, कडुआ (मिर्च) के स्वादवाली झित्र के, तिक्त (नियके) स्वाद वाली बैदय के और कसेला (हरीतकी के) स्वादवाली झुद्र के सुभ होती है। तथा पृतसद्दा सुगन्धवाली पृथ्वी झाह्मण के, घोणित गन्धवाली झित्रय के, अन्न सहग गन्धवाली वैश्य के और मिद्रा सहग गन्धवाली पृथ्वी झूद्र के बसने योग्य है।। २।।

उदाहर शा—विचार करना है कि 'शिवशङ्कर चौधरी' के लिये 'जिरसो' मौजे कैसा है तो—शिवशङ्कर की वर्ग सख्या ८ को दूना किया १६ इसमें जिरसो की वर्ग सख्या ३ जोड़कर ८ का भाग देने से ३ रोप वचा पह शिवशङ्कर चौधरी की काकियी हुई। तथा जिरसो की वर्ग संख्या ३ को २ से गुना किया ६ इसमें नाम (शिवशङ्कर) की वर्ग सख्या ८ जीड़ने से १४ फिर इसमें ८ का भाग देकर शेप ६ माम (जिरसों) की काकियो हुई। यहाँ नाम कास्यों स प्राप्त की कास्यों अधिक है इसलिये धनप्रद होने के कारण गुभ हुआ।

प्रकारान्तर में काकिणी माधन साथ वर्ग सम्या पहिले लियहर उसकें पाएँ तरफ साधक की प्रमासाया लिखने में जो अह बने उसमें ८ के भाग देते में शेष साधक की काकिणी जन ) हाता है। तथा उसी बहु को उल्टबर ८ में तिएत करन म मा य का काकिणी होती है।

जैसे माधक शावशहर बीधरी माज 'जरिसो' है। तो उत्तरीति से माध्य रगसरया कपाठे (पार्वभाग) साधक वर्ग सत्या स्वते से ८३ छा हुआ इसम ८ का भाग दन से शय ३ साधक की कांकिणी हुई।

नया उसी ( /3 ) अद्भका उठरहर रायने से ३८ हुआ इसमें ८ हा उन से रोप ६ यह साध्य का किकीं हुई। दोनों प्रकार से बाकाणी सावा नुष्य ही आउं। २॥

यय वलपरत्वन म्हिसवत्व शल्यज्ञान बाह— साम्यादिष्नव मूनले विरचयेदिशदिको उयोऽखिले नान्येषां नियमो ज्यात्र पत्र निखिलाः कृर्युर्गृहं हित्स्थरम् । सद्मप्रनकृतो मुखान्यथमतो वर्गादिवरे दिगम-रचेनदिग्गतपादिशेनु हपये: शन्यं मुधीर्मध्यतः ॥३॥

श्रीमिध्यतः ॥३॥
स्व टा० मीम्यादिव्रवमृतं उत्तरादिनिष्ठ्यरात्ते तिप्रादिकः
स्व टा० मीम्यादिव्रवमृतं उत्तरादिनिष्ठ्यरात्ते तिप्रादिकः
त्रिमाणं गृह विश्वयतः । वा अस्या आव्यागिश्यतं सबीहवे मृत्ते गृष्टं
स्वातः । अत्रान्यपा नियमो नाम्ति । अथवा यत्र यम्या भूमौ हुनियरं
मनः असन्त तत्र नियता सर्गदिव वर्णा गृह हुर्षु । अथ शत्यतानमहन्
नद्यप्रमहतः गृहार्थ प्रदन्तत्र तुन्तम्य सुप्तात प्रथमतद्ययदि वर्णादिवर्णोद्धमः (अ-व-व-ट-त-प-य-शाना मध्येप्त्यतमम्योचारणं) म्यातदातिः
पतः (तस्य वर्णस्य या दिन् तत्र गतः) शत्य आदिशेतः । तथा धर्यं वर्णे-देयतो म सम्यान सुर्याः शाद्याप्तयाः, चरारद्येदिनाम्या दकारस्येत्रे
प्रवाद्येत्रस्या स्वारद्यत्यानस्याः, चरारद्येदिनाम्या दकारस्येत्रे
प्रवाद्येत्रस्या विश्वयति। प्रथमम्भीति द्याम् । एन्दरस्यः
दिश्वयाः न व एवेद्यवीत् सिद्धयति॥ तथाचांक्यम्-

स्ट्वेटदेवता प्रादृबचनस्यायम् तस्म । स्रीत्यातु ततः शायाशायं सस्य

3.

विवारित ॥ लाव चरमप्रयासम्प्रया तस्यो । प्रयोगिय जांता । सायवस्य स नाये मालग्रहे नियनमा भाग हो। । एत्तिय स्थार्ट महियोत्तम । प्रत्याया र्वित्र प्राच्या नस्थात्यं नदा संस्त्रा । साधितस्त्रप्रमाणेन तन्त्र सानुपन हिन्त । सम्पा विभिन्न प्रदेश स्वरूशमार्थ सम्ब्रीय । सामग्रेटी भवेनाव भवें नेर निवर्तते । वास्यायां (ब्रांश कः प्रच्ने पृथांबाकाटसंग्यिनम १ नर-रान्यं गुहेशस्य सरण (धररोगनः ॥ नेत्रात्यां जिला द्या प्रश्ने सार्घहस्ताः हेर्य, स्पर्ते । शुनोद्धिः । जायने नत्र धालाना अनयेनम्निम् ॥ त्र प्रश्ने पिच्यायां तु शियो। शस्य प्रजायन । सार्यहरते गृहरवामी न लिप्नति सदा कुं ॥ वायुत्रां (प्रशाप. प्रक्तं तुवांगाराध्यतुःकरे । कुर्वेन्ति मिन्ननारां च हु मुप्नवर्शन सवा ॥ उवीनयां विशि य । प्रश्ने विष्रशस्यं प्रदेर्घ । तच्छीच्र निर्यनत्वाय एवरमहशस्य हि ॥ ईशान्या हिशि शः प्रवन गोराल्यं सार्ध-हत्तनः । तद्गोधनस्य नाशाय जायते गृहमेधिनः ॥ हपया मध्यमे कोष्ठे वहोगात्रे भवेद्धः । नृकवालमथो भस्म लोहं तलुलनाशकृदिति ॥३॥

भा० टी०--उत्तरस्य (उत्तर दिशा में हुकी) भूमि में बाहाण, पूर्वेहव न्मि में क्षत्रिय, दक्षिणएउ भूमि में धेश्य तथा पश्चिमप्रय में शूद गृह वनावें, वा पाताण सर्विद्धारिय में घर घनाचे, वृसरे वर्ण के लिये नियम नहीं है। अथवा जिस स्थान में हृद्य प्रसल हो उस स्थान में सब वर्ण घर बनावे तो छुभ है।

शस्य समझने के लिये प्रदन करनेवाले के मुख से प्रथम भक्षर भकार उचारण हो तो पूर्वभाग में, ककार उचारण हो तो अग्निकोण में, च उचारण ही तो दक्षिण में, ट उचारण हो तो नंत्रातिकोण में, त उचारण हो तो परिचम मं, प' उचारण हो तो चायुकोन में, य उच्चारण हो तो उत्तर में, 'श' उच्चा रण हों तो ईशानकोन में तथा ह, प, य इन अक्षरों के प्रथम उच्चारण से मध्यमाग में भी शहय कहना। अर्थात् अन्य अक्षरों के उच्चारण हो तो शहय का अभाव समझना ॥३॥

श्रह्यझानार्थवर्गचकम्

|   | पु० |            |
|---|-----|------------|
| য | भ   | <b>4</b> 6 |
| य | हपय | व          |
| प | त   | ક          |
| I | TO. |            |

द०

ठ०

i

पुरयेतु ॥४ ॥

श्रथ स्थानस्य शुमाशुमन्त्रमाह—
रवभं हस्तिमितं स्वनेटिह जलं पृर्णे निशाम्ये न्यमेत्पातद्दे प्रजलं स्यलं मद्जलं मध्यं त्वमत्स्काटिनम् ।
जात्वेवं निखनेदृगृहाधिकशुवं नत्वा जलान्तं स्नरो
यावद्वा पुरुषस्ततः किपिश्वरस्तुल्याश्मिभः पृग्येतु ॥ ४ ॥
सं० टा०- 'यत्र गृहं कर्त्तेव्यं तत्र स्थाने' हस्तिनं श्वशं स्थानं सनेने
इहास्मिन निशास्ये मायंसमये पूर्ण जलं न्यमेन् तन् प्रावर्देष्टजलं नेने
तदा स्थलं स्थानं मन् शुमं, यदि अजलं तदा मध्यं, यदि स्काटिनं दशमः
दशुमं स्थानं होयम् । एवं ज्ञात्वा शुमस्थाने गृहाधिकभुवं गृहप्रमाणाः
दशुमं स्थानं होयम् । एवं ज्ञात्वा शुमस्थाने गृहाधिकभुवं गृहप्रमाणाः
धिकां भूमि जलान्तं जलपर्यन्तं, वा स्तरो यावन्तावन्, वा यावन्युरुषम्ताः
वनमितं (दश्वितिस्त पुरुषस्तिन्मतं) स्यनेत् कि छत्वा भुवं नत्वा प्रस्तम्य ।

माठ टा० - स्थान के सुभागुम समझने के लिये वाम्नुमृति में एक हाथ छन्ता, एक हाथ चौदा एक हाथ गिरिता गान यनाकर उसको सूर्य के क्षण जिम्लाम्न समय में जल से पूर्ण कर यदि झान हाल तक जल अमितह रहें हो स्थान को गुन समझना, यदि जल न रहें तो म यम समझना। यदि स्थान कर जाय तो अगुम समझना। इस प्रकार मृति शोधन करके शुम स्थान में मृति को प्रणाम करके पर के प्रमाण से कुछ अभिक सूति को जलपर्यन्त, वा स्था (कूम प्रकार की मिटी) पर्यन्त वा पुरुषप्रमाण (का किन) पर्यन्त संदर्भ पिर रमको बन्दर के मन्तक तुद्ध पर्यन्त आदि के दुकदें से भी ।। ४।।

ननः कपिशिरम्तुल्यादमभिः वानरमम्तकप्रमाण्पापाण्ययङैःततः नान

विशेष.—"राज्यमानं यदा क्षेत्रे पाषाण, प्राप्यतं तदा। धनायुध्यित्ताऽस्य स्यादिष्टिकासु धनागम् ॥ कपालाहार्दशादी स्याधिना पीटिनो सर्वत्।"

•क्टार्यम् ॥ ४ ॥ श्रम दिक्षाचनं मग्रन्तमास्त्रन्तपाणि चाषः माक् सार्व्यादनियन्तियात्वापितिशि त्यार्द्यानिलाभ्यन्तरा-न्यास्येऽतोऽन्युद्याद्द्यश्चाद्वस्याद्द्यश्चादिद्मृदके स्यान्मृतिः । नेहं माजवर्षापराच्यात्वस्यापार्गेणु मृद्वानिनेः पाद्यकेत्वस्युर्वेः स्थित्तनी कृषीत्युरेन्द्राप्टमे ॥ ४ ॥ स्व होत्—--- पिनीर स्तान् यन्ति । जिल्लाहेस चाण्डानितोभ्यत्तसन् विद्रास्त्रातीन प्रद्रास्त्रपान् प्राप्तः पूर्वान् सार्वाः । स्वतिसान् ज्ञापिनीर नाम वीर्धे ( न्तरस्ति होज्लप् पान् जिल्लानत्त्र्यः
दिख्लाचाः प्राप्तः प्रदेशितः सात्या । स्ताः प्रयस्यान् ( गृक्तः व्यस्ति स्ताः पाः । स्त्रप्ताः । साध्यसाः पाः । जिल्लाने शिलाने विद्रानित् । साध्यवीर्यान्तुननसासार्थेषु सानेषु सन्तिति पाः पर्वे । प्रयस्तिन तिः , स्थिनवी रिवरलसे स्पेन्त्राष्ट्रमे (सुन्द्रिन्त्र्याः च यस्मिन तस्मिन लग्ने)
वेहं गृहास्स्य सुर्यान् ॥ ४॥

माठ टाठ—टडाविमी से द्विण वे देश में चित्रा और स्थाती नक्षत्र के मण से पूर्व दिशा वा लान वर्र । तथा दर्शायों से उत्तर दिशा में कृतिका नक्षत्र के स्टर्य से पर्व दिशा का लान वर्र । तथा भ्रुवताराभिमुग्य होकर उत्तर दिशा का लान वर्र । तथा भ्रुवताराभिमुग्य होकर उत्तर दिशा का लान वर्र । इस प्रकार दिव्याचन करके गृह बनावे । दिशा के लान दिना घर बनाने से सरण होता है। वैशाया, पौष, फाटगुन, भ्रावण, मार्गशीर्ष हन मालों में मृदुसलक, स्वामी, दातिभया इस्त, धनिष्ठा और भ्रुवसलक नेदारों में, स्थिरलग्न में, रंगन से केन्द्र और अष्टम स्थान शुद्ध हो तो गृहारम्भ करें ॥ ५॥

दिव्साधनाविधि — असे उज्जिवनी से दक्षिया में 'अ' स्थान से दिक्साधन करना है तो रात्रि में चित्रानक्षत्र के विम्योदय होने पर निलका से वेध करके निल्काम से लग्यमृत्र समानभूमि पर गिराया तो 'क' विन्दु में पतित हुशा यहाँ चिह्न किया, किर हसी प्रकार स्वाती के उदय होने पर जितने उन्नतांश पर चित्रा का वेध किया उतने ही उत्तताश पर स्वति को वेधकर निल्काम से लग्यसूत्र 'ख' विन्दु में पतित हुआ वहाँ चिह्न करके दोनों चिह्न के मध्यस्थान 'ग' यिन्दु पूर्वदिशा हुई। तथा उज्जियनी से उत्तरमाग में 'च' विन्दु से पूर्व-दिशा का ज्ञान करना है तो रात्रि में कृतिका नक्षत्र उदय होनेपर वेध करके रम्यसूत्र 'छ' यिन्दु में पतित हुआ वहाँ चिह्न कर दिया वही पूर्वदिशा हुई। उत्तरदिशा का ज्ञान करना है तो रात्रि में कृतिका नक्षत्र उदय होनेपर वेध करके उत्तरदिशा का ज्ञान प्रवतारा को निलका से वेधकर निलकाम से लग्यसूत्र जहाँ उत्तरदिशा का ज्ञान प्रवतारा को निलका से वेधकर निलकाम से लग्यसूत्र जहाँ पतित हो वही उत्तर दिशा समझना। वर्षोकि 'भ्रव सव्हें स्थान से उत्तर में है।।।।।

| छ   खग क<br>   <br>  च   अ |
|----------------------------|
|----------------------------|

श्रथ विहितनस्त्रे चिपि विशेषं वृपवास्तु चक्षं चाह-

नो पृष्टाग्रविधो न रिक्तकतिथो नार्कारवारांशयो-रुक्तर्ज्ञेप्वपि कुम्भमीनगविधौ स्तम्भोच्छिति नाचरेत् । तुर्यात्पञ्चढशाञ्जिद्दवपरिमिताछेदान्धिपञ्च क्रमा-नियान्यर्कयुताढि गेहकरणे भानि प्रवेशेऽपि च ॥६॥

सं० टी०—पृष्टाप्रविधी (पूर्वादिपु दिक्षु क्रमेण कृत्तिकादीनि सप्त सप्त नवाणि कथितानि तदनुसारमिष्टनचत्रं यहिग्गतं स्यात्तिहर्मुखे गृहेऽप-तिषु , तिक्षक्रद्धमुखे पृष्ठिवधुस्तिस्मन् सित ) गेहं नो कुर्यान् । रिक्तकिथी च गेहं न कुर्यान् । तथाऽक्रीरवारांशयोश्च न कुर्यात् । तथा उक्तवेंप्यि विहितनचत्रेप्यपि कुम्भमीनगिवधी स्तम्भोच्छिति नाचरेत् श्रर्थान् रुण-दाक्रगृहारम्भं न कुर्यान् । शिलान्यासादिकं तु कुर्यादेवेति । श्रथ वृपवास्तुः चक्रमाह-अर्क्रयुतादि सूर्याक्रान्तनचत्रादि तुयोन् चतुर्थात् , पश्चदशान, विद्यक्परिमितान त्रयोविशात क्रमान् वेदाऽव्धिपञ्च भानि गेहकरणे प्रयोगऽपि च निन्यानि भवनित ॥६॥

भार टीर —[सहवालाका चकानुमार कृतिकादि ७।० नक्षत्र पूर्वादि दिवाओं में पड़ते हैं, उस िमान से इष्ट (गृहारम्भ) नक्षत्र जिस दिवा में हो उस दिवा में मंगुरन, उसन विनद दिवा में प्रष्टम्थ निष्ठ होते हैं ] उक्त नक्षत्र में भी पृष्टाप्रित रहने पर गृहारम्भ न करें, तथा रिकातिय में भी न करें। और रिवर्मगत्र के दिन तथा नजांवा में गृहारम्भ न करें। तथा चिहित नक्षत्र में भी कृष्ममीनम्य चन्द्रमा हो तो स्तम्भारोपन न करें। अर्थात् तृणकाष्ट गृहारम्भ न करें। मृत्रविल्यान्याम आदि करें। तथा मृर्यनक्षत्रादि चतुर्यनक्षत्र में भ नदात्र, तथा पन्दहर्दा से ४ और २३ में ने पाँच नक्षत्र गृहारम्भ और प्रवेत में निल्य है। है।।

वि०—चक्रं सप्तवालाकाल्ये कृतिहादीनि विभयदेत । क्रस्र चन्त्रस्य वास्त्रोत्र पुर पुरदे च नौ क्षप्रमा ॥ स्पष्टार्वमिति ॥६॥

श्रथ चतुर्विधं द्वारप्राश्रस्यमाद—

शेते भाद्रपदाच्यिषु त्रिषु सुरः वागादिशीपेटिय हि बोक्तं सद्देवसुर्खं तु गोल्यनवदेष्यके यमोदद्सुराम् । हडोर्गणकुर्णारलेपसर्वा प्रवीपसम्यं गृहं नान्यस्थं भुजकोटिपान इभहच्छेर्पस्युरायाः क्रमात् ॥७॥

मिंग हो। सभी पारतुपस्य भारपात्त त्रिषु त्रिषु मानेषु क्रमेसा भागहिलीर्थ केते। सम्म शिर्धान्ति सम्मगुर्य भोमम्। तथा गोल्यन-यदेषु १९५० शिव भेपतुलेषु त्यमें वि के यमोदण्मुरां गृह भोमम्। हद्रोगेस्य-हतीरलेयगर्यो पुरभावकर कर्ष विहन्तते सूर्ये पूर्वापरास्यं गृह कुर्यात्। श्रन्यव्यक्तात्रिक्तं सूर्ये गृह न कुर्यात्। श्रम् भुजकोटियात गृहदेख्य-किलारयोधीत १भन्यद्वभक्तः होषं क्रमात् ध्यजादय श्राया स्यु॥ १०॥

भा० टी०—भाइ, आिरान, वार्निक में 'वास्तुपुरप' पूर्व दिशा में मन्तर बर्य सोतं हैं, अग्रहण पीप, माध में दक्षिण तिर होकर, फाल्गुन, चंत्र, वेशाय में पिश्वमिशिर होकर, उपेष्ट, आपाद धावण में उत्तर शिर होकर चास्तु-प्रण सोते हैं, जिस दिशा में वास्तुपुरप का शिर हो उस समय उस दिशा में यर हा मुख शुभ होता है। तथा वृष, वृक्षिका, मेप, तुला में सूर्य रहें तो दिश्य और उत्तर मुख का घर शुभ होता है। उभ, मकर, कर्क, सिंह में रिव हैं तो पूर्व पिश्वम मुख का घर शुभ होता है। अन्य राशिस्य सूर्य में गृहारम्भ नेपेथ हैं। तथा घर के दुष्प जिस्तार के गुना में ८ का भाग देकर शेप बजादिक आप होते हैं। ७॥

#### श्रथायपरन्वेन द्वारमाह—

पूर्वादिघ्वजधूमसिंहशुनकोत्ताणः खरेभोष्ट्रका धार्याः स्वस्तपदे ध्वजोऽखिलमुखः प्राग्याम्यवक्त्रो गजः । पागास्यो द्वपभो विवारुणमुखः सिंहः प्रशस्ता इमे धूमोऽग्नेः शुनकोऽन्त्यजस्य खगपस्योष्ट्रोद्दपत्न्याः खरः॥=॥

स० टी० - पूर्वादिषु ध्वजधूमसिंहशुनको जार्ण खरेभोप्ट्रकाः 'विलष्टा भवन्तीति' रोप । इमे आया स्वस्वपदे 'पूर्वस्यां ध्वजः', आग्नेष्या धूम इत्यादि स्वस्वस्थाने' धार्याः । वा स्वम्वानुरूपकार्येषु यथायोग्यं ध्वजाद्यो धार्या इति । अधायपरत्वेन मुखान्याह—ध्वजोऽखिलमुखः सर्वेदिगृह्वारः, गज प्राग्यान्यवक्त्र , वृपभः प्रागास्यः पूर्वमुखः', सिंहो विवारुरणमुखः परिचमां विना सर्वेदिगृह्वारः शुभः । इमे चत्वार आयाः प्रशस्ता सर्वेषां शुभग्रवा भवन्ति, अर्थाद्वये धूमाद्यश्चत्वारः

प्ताया ष्रश्चमा भवन्ति । ष्र्यथाशुभायानामपि स्थानविशेषे शुभत्वमाह— ष्र्यन्तेर्गृहे घूमः शुभः, अन्त्यजस्य गृहे शुनकः, खगपस्य पितृपालकस्य गृहे उष्टः, अट्टपत्न्याः वेश्याया गृहे खरः शुभो भवति ॥ ८॥

भा० टी०—पूर्वादिदिशाओं में क्रम से ध्वज, धूम, सिंह, दवान, हुन, स्वर, हस्ती, उद्ध् ये ८ आय वल्यान होते हैं इन आयों को अपने २ स्थान में धारण करना धाहिये। सर्वदिग्मुए घर में ध्वज, प्रवृंदक्षिण मुखगृह में गज, केवल पूर्वमुए में घृप, उत्तरपूर्व दक्षिणमुख में सिंह आय प्रशम्न हैं। ये ६ आय सबके लिये शुभ हैं। अर्थात धूम, दवान, खर, टप्ट ये ६ अशुभ हैं। रमोई आदि अग्नि गृह के लिये धूम आय, अन्यज यवन आदि के घर में दवान आय, पित्रपाल घर के लिये उप्ट और वेदया के घर में दवर आय प्रशान है।। ८।।

# श्रथ राशिपरत्वेन गृहमुखान्याह—

भाहुः भाङ् मुखमंत्यदृश्चिककुलीगणां भचेतोमुखं जुकापांन्यगयां यमास्यमयलायुग्मेणकानां हितम् । माम्याम्यं गृहमाद्यसिंहथनुषामत्रेष्टकाष्टाननं कृत्याप्तान्यककृष्गवात्तयदनं तत्कार्यमाम्यं न सत् ॥ ६ ॥

सर्व्यं अन्य । जुरुषि विक्रकृतीराणा प्राइसुख गृहं हितं प्राहुः श्राचायां इति शेष । जुरुषि पत्र्याचा तुलाकुम्भरूपाणां प्रचेतोसुष्य पित्र्यमाम्यं गृहं, अवरायुग्मेणावानां कन्यामिश्चनमकराणा यमाम्यं गृहं, श्राविद्यं चनुषा सीम्याम्य उत्तराभिमुखं गृहं 'श्राचार्याः' हितं प्राहुः । श्रात्रेष्टकाश्चान्त दृष्ट्यं सुत्रेष्टकाश्चान्त दृष्ट्यं सुत्रेष्टकाश्चान्त दृष्ट्यं सुत्रेष्टकाश्चान्त दृष्ट्यं सुत्रेष्ट्यं श्वाचार्यः । श्वाच्यं सुत्रेष्टि प्रचान्यः । श्वाच्यं सुत्रेष्टि प्रचान्यः । श्वाच्यं सुत्रेष्टि स्वाच्यं सुत्रेष्टि स्वाच्यं । श्वाच्यं सुत्रेष्टि सम्बन्यः । श्वाच्यं सुत्रेष्टि स्वाच्यं सुत्रेष्टि स्वाच्यं सुत्रेष्टि स्वाच्यं सुत्रेष्टि स्वाच्यं सुत्रेष्टि सुत्रेष्ट

साठ टीठ—मीन बृज्यिक कर्क राजियालों के लिये प्रमुख, नुला, हुन्न बुद गाँव के जिये परिचम मुख, कर्या मिश्रुन मक्तराजि के लिये जिल्या मुख और मेप सिंह अनुगति के लिये उत्तर मुख का पर जुन है। अभीष्ट दिशा में बर का मुख यहारत अन्य दिज्ञाओं में लिस्ही बनाये। अस्यंन मत 'इसक' असे इस्टेंड में सम्बन्ध है। १९॥

श्रम सुग्रे मोणादिवेषदोषं तद्ववादं वाद --योगाभ्यभ्रमगप्यद्यं मनकद्याः समेथदे वैचितं मधीन्त्यद्विगमाधिकांत्रभपे पेथे न दोषः फिल । ब्राप्टने गृहभूपाने भवितने शेपं गृहर्ची भवे-द्ते सर्पहने व्ययो गृहमसत्त्वन्षायभूरिव्ययम् ॥१०॥

स॰ टी॰--फोगा प्रथमक्रपक्तमारुद्धाःस्तरभटेचेतितं स्त्रास्य गृह-मुगंन मन म्यान । मद्योन्नयिष्रगुगाधिकान्तरभवे वेधे किल (निध्ययेन) रोप न भवति । गृहभृपाते प्रष्ट्रवेऽष्ट्रगुणिते भविहते सप्तविंशतिभक्ते रोप गृहर्स भवेत । प्रांत मप्तरतं उष्टभक्ते शेष न्ययो भवति । म्बल्पा-यभृश्टिययं गृहं श्रमन म्यात । अर्थात् बहायमल्पव्यय गृहं शुभं भवति ॥ ६० ॥

भा० टी०-द्सरे घर के बोण, मार्ग, चाक, कृष, कीचह, मृक्ष, दूसरे घर के द्वार या स्तम्भ तथा नेवमन्दिर इनमें किसी से विद्य घर का मुख शुभ नहीं होता है। अगर घर के उँचाई से द्विमुखित अन्तर पर वेध हो तो वेध का दोष नहीं होता है। घर के क्षेत्रफल (लग्वाई चौडाई के घात) में २७ से भाग देने से शेप गृहनक्षत्र होता है। गृहनक्षत्र में ८ का भाग देने से शेप व्यय होता है। थोंडा आय और अधिक व्यय वाला घर शुभ नहीं होता, अर्थात् अधिक आय थोटा व्यय होने से घर शुभ होता है।। १०॥

ड०—स्पष्ट है ॥१०॥ .. नत्तत्राद्राशिनिर्णयमाह—

मेपेऽश्वित्रतयं हरौ त्रिपितृभं मृत्तत्रयं धन्विनि द्दे दे भे परतो गृहेशघटितं प्राग्वतु नाड्यन्यथा । एकादिद्विगुणोत्तरा गृहमुखादिच्वंककाः स्युः क्रमा-च्छालाशांकयुति: कुयुग्ध्रुवमुखान्योकांसि संति स्फटम् ॥११

सं दी - अदिवन्नितय अश्वन्यादित्रयं मेपे होयम् । त्रिपित् मचादित्रयं हरौ सिंहे झेयम्। मूलत्रयं धन्विन् झेयम्। परतोऽन्ये नियाप्त्रप्त हो । गृहेशघटित गृह-गृहस्वामिनोर्मेलापक प्राग्वत् विव राशिषु हे हे भे ज्ञेये । गृहेशघटित गृह-गृहस्वामिनोर्मेलापक प्राग्वत् विव

राारापु ६ ६ न स्त्रो हो नाड़ी तु अन्यथा ज्ञेयाऽथीद् विवाहे एकनाङ हाराजः या गुरुष्य राज्या । गृहसुखात् कमात् प्रदृत्तिग्णकमतो दिक्षु चतस् दिशासु एकादिद्विगुणोत्तरा श्रद्धकाः स्युः । शालाशाद्धयुतिः क्रयुक् एक-युता स्कृटं ध्रुवसुखानि ध्रुवादीनि श्रोकांसि गृहाणि सन्ति भवन्ति ॥४१॥

भा० टी०—अदिवनी से ३ नक्षत्र मेप में, और मघा से ३ नक्षत्र सिंह में तथा मूलादिक ३ नक्षत्र धनुराशि में समझना, अन्य राशियों में दो दो नक्षत्र समझना । इस प्रकार घर के नक्षत्र और राशि समझकर गृह और गृहपति के विचाह प्रकरणोक्त मेलापक विचार करें । केवल नाडी में अन्यथा समझे । अर्थात् यहाँ एक नाउी के नक्षत्र शुभ माना जाता है । जिस दिशा में घर का सुगर हो उस दिशा से प्रदक्षिणक्रम से चारों दिशा में क्रम से १, २, ४, ८ शालात होते हैं । शालाहों के योग में १ जोडने से धुवादि गृह होते हैं ॥ ११ ॥

#### धि०—धुवादिपोडश गृहाणि--

"धुर्ग धान्यं जय नन्दं न्वरं कान्तं मनोरमम्। सुमुखं दुर्मुखं क्रूरं गुपत्तं धनदं त्तयम्। ब्राकन्दं विषुळ चैव विजयं चेति पोड़शम्॥" ग्रावर्गं ॥११॥

श्रय गृहनामान्तरसंख्यामंशसाधनं चाह— श्रापष्टादशमं त्रयोदशमिमे द्वयाणाः परे त्रयन्तराः पष्टांन्यं चतुरन्तरं खलु गृहं स्युः पोडशेवं गृहाः । गेहच्माफलयुज्ययो गृहभवेनीमान्तरैः संयुत-स्तृषे वहिमिरंशका न शुभदं पस्त्यं द्वितीयांशकम् ॥१२॥

मं० टी०—आपष्टान प्रथमादिषाठं यावदिन्यर्थः, तथा दशमं, व्योदणं दमेऽष्टी गृहाः ह्यमां ह्यचराः, परं ज्यवराः, पष्टान्यं सप्तमं गृहं चतुरवरं, एवं पोडण गृहाः म्युः । व्ययः गेहश्माफलयुक् गृह्येत्रः फत्युक्तः गृहमयेनीमावरेटच संयुतः विद्यमित्रिमिनष्टः खंशका भवन्ति । त्य द्वितीयांशकं पन्यं गृह न द्युभदं स्यान् । ख्यांन् प्रथमांशकं गृतीयां- शक्यं दुनं भवति ॥ १२ ॥

मा० टी० — प्रयम से पट्टपर्यन्त तथा दशम और त्रयोदश गृह का नाम व वदन का, तेप गृह का नाम ३ अक्षर का और के प्रत्य साम गृह का नाम ४ अक्षर का है। इस प्रकार भ्रवादि १३ गृह हैं। व्यय की संस्था में गृह का क्षेत्रपत्र और गृह के नामाध्य संस्था भोद्रका ३ का भाग देने से एकादि शेप में हमा से इन्जादि अंश होने हैं। उनमें दिनीय अंशवादा घर शुम नहीं होता है। १९०॥ वि०--मयम लंब इन्स्, निवाय यम मुनीय जाना इन्स प्रसार श्रद्धों के

म्यम् गणीयनासयितमः— यात्राहरिग्गां इदि रपारित ननापद्विचायं फर्न-रेपेनीनी ननुषादिहांगुलगुर्व ज्ञिल्दा विहायाथ वा । श्रीगोषीपतिमेगामानुगिगुर्गरायासविन्द्रिचये स्पेष्टायज्ञपालं निवद्धिक नज्जात्मा स्थलं साध्येत् ॥१३॥

से० टीट—हि मनिम यावन फर्महाँ मेरि गुण्मधिक गुणं गृहं कित तारत पर्यन्तं विचार्यम्। ते. करं भूरिगुण नो चेत् तदेहा हुल- सुत्रमा जादिक जिम्रा सयोज्य, वा विद्याय मंशोष्य गृहं ततुयात् कुर्यात्। श्रीगोषीपति-मेद्रावालुणिगुर्यदे वर्त ज्यायासविन्छत्तये यत् स्वेष्टायर्च फर्छं निवहं तत इह गृहप्रकर्ण जात्वा स्थलं साध्येत्॥ १३॥

भा० टी०—जितने हाथ के घर से हृदय में भिषक गुण स्फुरण हो जतने तक निचार करें, यदि उतने हाथ में भिषक गुण न हो तो कुछ अझुलादिक ' बोटकर अथवा घटाकर घर बनावे। श्रीगोपीपति, मेह, हाालुगि आदि दैवर्जी ने भेयास हैंटाने के लिये जो अभीष्टाय नक्षत्र फल कहा है उसे जानकर अभीष्ट स्थान का साधन करना चाहिये॥ १३॥

(1) अत्र एकार संयुक्तत्वात् संयोगपूर्वस्यापि लघुत्वमेवेति ॥ अथ स्थलसाधनमाह—

द्विष्नायामितं द्विपाशमनरत्स्त्रं विधायांकयेत् त्र्यायामां घिमिते च विस्तृतिदले उतात्कर्पकोणाभिषौ । पाशां चेत्रविरामशंकुनिहिनौ कृत्वाच माकर्षये-त्कोणे शंकुरितीतरो विनिमयाद्वज्ज्ञंत्रयोशचापरौ ॥१४॥

स्व टी॰—द्विष्ट्रायामिमतं द्विगुएदैच्धेतुल्यं स्रजरत् नवं सूत्रं द्विपाश विधाय सूत्रभानतद्वयेऽिष पाशद्वयं छत्वेत्यर्ध , स्रानतात् एक- प्रान्तात् ज्यायामाधिमिते त्रिगुएदैच्धेचतुर्थाशप्रदेशे, विस्ट्रतिदले पिस्ताराधिवन्दौ व अङ्कयेत् चिहं छ्यात्, तौ कर्प-कोएाभिधौ स्त । चेत्र- विस्ताराधिवन्दौ व अङ्कयेत् चिहं छ्यात्, तौ कर्प-कोएाभिधौ स्त । चेत्र- विस्ताराधिवन्दौ पृह्चेत्रभानतद्वयस्थरांक्रद्वयनिचिन्नौ पाशौ कृत्वा स्त्राद्यं कर्पाभिधं विदं स्त्रकृतिहतौ गृहचेत्रभानतद्वयस्थरांक्रद्वयनिचिन्नौ पाशौ कृत्वा स्त्राद्यं कर्पाभिधं विदं स्त्रकृतिद्वरं क्राक्रपंयत् , कोणे विस्तृतिद्वरं स्थिदहे शङ्कु निवेयः,

इत्यनेन प्रकारेणेतरः शद्भुनिस्त्रेयः, श्रथ रज्ञ्चन्तयोविनिमयान् वैपरीत्येन धारणान् पूर्ववन् श्रपरौ शंकू निस्त्रेयौ । एवं शङ्कुचतुष्ट्यं गृहस्य कोण्य-चतुष्टयं भवतीत्यर्थ ॥ १४ ॥

अञोपपत्तिः— गृहस्थलं तथा साध्यं यथा तन् समायतचेत्रं भवेन तद्याचार्येग् जात्यत्रिभुजद्वारा साधितम् । यत्र देर्घ्यमितो मुजः। द्विगुण्डेर्घ्यमित कोटिकर्णयोग । भुजवर्गः कोटिकर्णयोगेन भक्तः कोटि-

कर्गान्तरं तत. मंक्रमणेन कोटिमानम् = हैर्ड्य × ३ अत उपपन्नं ज्यायामां-

भाग टीं 0—चर की लग्गाई के द्विगुण प्रमाण नृतन सूत्र के दोनों प्रान्त में दो पान बनावर उस सुत्र के दिसी एक प्रान्त से त्रिगुणित लग्गाई के चतुर्थान पर चिन्ह करना वह चिन्ह कर्प कहलाता है। तथा उसी प्रान्त में घर की चौटाई के आधे प्रमाण पर चिन्ह करना वह कोण चिन्ह होना है। इस प्रकार गृत्र में चिन्ह कर घर की लग्नाई के दोनों प्रान्त में दिक सूत्र पर दो गंज़ (प्री) गाउकर उनमें उपरोक्त सूत्र के दोनों प्रान्त में दिक सूत्र पर दो गंज़ पक्त कर उनमें उपरोक्त सूत्र के दोनों प्रान्त होता चिन्ह जहाँ पर पर्व पक्त कर जाते के चींचा जाय मीची, इस प्रकार कीण चिन्ह जहाँ पर पर्व प्रदेश गंज़ गार्ट, किर उसमें प्रिन्द दिना में उसी प्रकार उसी सूत्र के पानों के चर्तों कोण चिन्ह पर्व पर्व पर्व दिना में उसी प्रकार उसी सूत्र के पानों को उपरा कर दिक्त ब्रुव्य प्रकृ में डालकर उक्त प्रकार से दो बोण में दो शकृ गार्ड इस प्रकार चारों कोण के शकृ पर के चारों कोण होने हैं॥ १३॥

श्रय स्वत्यासमाह— विकासने कर्न सम्बद्धाः

ष्टाग्नेयादिहर्वं मदत्तिगागतं सृत्रं समासादये-न्नथ्ये वामकपाद्यसम्भगुरूपं ध्यात्वा तसृतानकम् । ष्ट्रष्टाप्रव्यंत्रामगेंदुसंभितत्त्वात्मुच्छाद्विहायायगो

भागो नाबिरितः खनेब्रविवतं वामेऽस्मिवः पूरयेत ॥१५॥

भार टीर अधिकीण से आस्या पत्र प्रणालिण गरा से एए सुन्न का त्याम् वरता चाहिते । वित्र शस्य के मासपादतं तीवत् सीत्र हुण जानुपुरुष बा भाग बरव, पूर्व बस्ति शीर्ष क्षेत्रप्रमाण चारगुपुरुष को उत्तान समस्वत्र उत्तरा र भाग बन्दना बरवे पुरुष्ट हैर १७ शक्ता को लीट्बर अग्निमभाग यो नाभी समझ वहाँ स प्राप्तभाग से ६ शहा ये तुत्य गात चतावर उसको पत्थल के हुर्दे से भई ॥ ५५ ॥

षि०- स्टलानार्थः -

"त्यजेर्ग शिरोभागे राष्ट्रे सप्तद्शशिकान्। मध्ये नामि विज्ञानीयास्त्र शंकु प्रतिष्ठयेत्॥ श्रमिथरस्य शिरो यत्र घाम्तोस्तद्गण्येत् फरें। दैंच्ये या विस्तृति चैव एत्वाष्टाशिवमिताशकान्॥" म्पष्टार्थम् ॥१५॥

त्रथ शहु,शिलान्यासमाह—

ना कालेऽत्र निधेय उक्ततरुनोऽग्रचात्सिद्धविंणाष्ट्रचहः-कृत्संख्यांगुलकस्त्रिभागचतुरस्राष्टास्रकानस्त्रकः । कं वत्तस्थलम्रूपाटयुगलं संस्पृश्य विपादिको रेखां मृत्रवदग्निजेन एचयेत्तदृच्च भिनोः शिलाः ॥ १६ ॥

स० टी०—ग्रत्र वामकुत्तिस्थले काले गृहारम्भमुहूर्ने श्रव्यात् विप्र-मारभ्य वर्णक्रमात् उक्ततरुज शास्त्रविहितवृत्तोद्भवः सिद्धविशाष्ट्रवहः कृत्संख्याङ्गुलको ना राद्वु निधेय, कथंभूत राकुिष्ठभागचतुरसूष्टा-स्रकानसूक (यथोक्तप्रमाणके रांको समित्रभागं विधाय प्रथमो भागश्च-तुरस्रो, द्वितीयो भागोण्टास्म्वृतीयोभागोऽनर् को वर्तुलः कार्य इत्यर्थः )। अथ—विप्रादिक क्रमेण कं, वृत्त स्थल, ऊरु, पादयुगलं संस्पृश्य अप्नि-जेन सुवर्णेन सूत्रवत् ( श्राम्रेयादिशदित्त्त्त्ग्गता ) रेखां रचयेत् । तद्दत तेनैव क्रमेण भित्ते शिलाश्च न्यसेत् ॥ १६ ॥

भा० टी०—गृहारम्भ के मुहूत्तें में वास्तुपुरप के कुक्षिस्थल में शास्त्र विहित वृक्ष के ब्राह्मण २४ अङ्गुल, क्षित्रय २० अंगुल, वैदय १६ अंगुल, ब्रा अर्थ हैं। इस प्रमाण के शकु वनाकर उसके सम त्रिभाग करके प्रथम त्रिभाग चतु कोण, द्वितीय त्रिभाग अष्टकोण तृतीय त्रिभाग गोलाकार करके स्थापना करें। फि जाहार्य मस्तक, क्षत्रिय छाती, वैदय जघा, शूह दोनों पैर का स्पर्श करके स्ट न्यास्तरम् ( क्षप्तिकोण से प्रदक्षिणा कम मे ) सुवर्ण से रेगा वनावे, तथा इमी प्रकार भित्ति (दिवाल) के शिलान्यास भी करें।

विरोपः—स्याचतुर्विराविरााष्ट्रिद्धाद्शांगुलकैः कमान् । विप्रादीनां शंकुमानं स्वर्णवस्त्राचलंकृतम् ॥ द्यदिरार्जु नशालोत्थयुगपत्रसमुद्भवम् । रक्तचन्द्न-पालाश-रक्तशाल-किलालजम् ॥ निम्बकारजकुटजं वैष्णवं विल्वयुन्तजम् ॥

#### श्रथ द्वारमाह—

पूर्वादा त्रिपडर्थपंचमलवे द्वाः सन्यताँऽकोद्वृते देव्यं द्वन्यंशममुन्द्वितावित्रलवके सर्वामु दिल्लूदिता। स्तंबोऽन्नेर्दिशि पूजितः मुसमये स्थाप्यः शिरश्ख्यभा-व्यिम्तागष्टिलवान्यितेः कृतकरेस्तुल्यं मृद्योच्चं विद्याः॥१७

स्व टी० — हैव्ये गृहदैव्येऽद्वोहृते नविभक्ते पूर्वोदी क्रमेण सव्यती वाममानत विषड्येप जमलये हा (हारं) उद्ता, कथंभूता हा — ह्यं शसमुन्द्रिता हिगुणनवाशोचा। तथाऽव्यिलपके चतुर्थभागे समीम विश्व हा. उदिता प्रथिता। प्रथ स्तम्भारमभाह—अग्नीदिश प्रविक्रोण स्ममये गृहारमभमुहुर्ने शिरन्द्रत्रभाक् पृत्तितः चन्द्रनायचितः स्तम्भ स्यायः। पिन्ताराष्ट्रलयान्यते: गृहिभिनारपोटशाशयुतैः कृतकरेण्यतुरेन स्निन्द्र्य गृहोत्रं विदुक्त्युराचार्योः॥ १७॥

सीठ टीठ— पर के लग्नाई के 9 साग दरके पर्व दिला में घर के बाम माग से तीसरे भाग में, दक्षिण दिला में उदे साग में, पिक्रम दिशा में गीनम साग में और उत्तर दिला के पर के गीनम साग में द्वार बनाना। मधा उसी लग्नाई के दिलाण नर्जेल मुख्य द्वार की उत्तरहै करें। नथा चतुर्व माग में सब दिलाओं के पर में द्वार शुन होता है।

त्या सुसुदुर्व में पर के अप्रिकेश में स्वान की चरवतारि में एपार उपर एक देखर स्थापना की। त्या विस्तार के बोद्योग्युत ४ दाव पर वर प्रथादे सुनियों ने सुन करी है त 50 ॥ त्राम मुण्यण्हान करण जिल्ल करण गण अस्तिम्याह— रनानात्निरप्रिवस्त्रभोजनपशुद्रण्यागराप्तःस्थितः पृषीद्रो जलमीशिनृद्धिश परं वायोरपाप्तमुप्रक्रम् । श्राल्पे शक्तिभ्रवीर्यधारुचि परं गेहस्य दक्ते पर-द्योवृत्यख्याच्छाकाथिनुषद्यक्तालनान्युचिरं ॥ १≈ ॥

म० टी० — प्रचीरी विभि क्रमतः मनानामिस्यपिपसभो जनपगुद्रव्याः मधेर स्थिति. कार्या । ईशितुर्दिशि ईशानकोणे जरु कार्यम् । पर प्रन्यत् बार्योदिशि कार्यम् । अपान् विकागविशि मृत्रक कार्यम् । शक्तिभुवः श्रारुपेऽन्यतायां यथा रुचि इन्छानुकुरुं कार्यम् । परे प्राचार्या गेहस्य क्ते दक्तिणे परहाम्मृत्रुप्यलचुन्दिश्यापितृपदप्रस्तलनानि अचिरे ॥१८॥

भा० टीव — पूर्व दिशा में रनान के गृह 'अग्निकोण में अग्निगृह, दक्षिण में प्रायन के, नेम्नत्रय में वरण के, परिचम में भोजन के, वायु कोण में पशु के, देतर में द्रव्य के और ईशानकोण में देव के घर वनावें, तथा जल का स्थान भी हैंगान कोण ही में करें, तथा दक्षिण में मूत्रस्थान करें, और शेप वस्तु के घर वावव्य में बनावें। यदि स्थान की अरपता हो तो इच्छानुसार करें। दूसरे आचार्य घर के दक्षिण चाकी, जल, ऊखली, चूहहां और पितृपाद प्रक्षालन स्थान क्षम करें हैं। १८॥

श्रथ केषु गृहेषु श्रायादिकं विचार्य केषु नेत्याह— द्वात्रिंशाधिकहरूतमित्र्यवदनं तार्णं त्वलिदादिकं नेष्वायादिकमीरितं तृणगृह सर्वेषु मास्स्दितम् । छन्नं वश्यकपाटमचिततमं वेश्मोक्तरीत्या विशे-दारंभोदितमास्सु नारदमतान्माघोर्जशुक्रेषु तु ॥ १६ ॥

दारभादितमास्सु नारदम्यान्नावाज्युन्तपु हु ॥ १६ ॥
स॰ टॉ॰ — द्वात्रिंशाधिकहस्तं यद् गृहं, अव्धिवदनं चर्तु भुस, तार्ण
रण्निर्मित, अलिन्दादिक (शोभार्थ गृहस्य चर्तुदिक्षुनिर्मितं गृहं) एपु
श्रायदिकं नेरितम् न कथितम् । रुण्गृह तु सर्वेषु मास्सु मासेषु उदितम् ।
श्रथ गृहप्रवेशमाह — श्रारम्भोदितमास्सु गृहारम्भोक्तमासेषु नारदमतात्
तु माधोर्जशुक्तेषु माधकार्तिकडयेप्ठेप्विष उक्तरीत्या शास्त्रोक्तविधिना
छन्नं भित्त्याद्यावृत्तं वदयकपाटं स्वाधीनकपाटं श्रचिततमं तोरणाद्यलडक्व
वेदम गृह विशेत् ॥ १९ ॥

भा० टी०—जो घर ३२ हाय से यडा हो, जिसमें चारो तरफ द्वार हो, जो के उल तृण काष्ट से बनाया हो और जो शोभार्य घर के घारों तरफ बना हो इन गृहों में आयादि विचार नहीं करना। तृण काष्ट के घर सब मासों में शुभ है। अब गृह प्रवेश कहते हैं — गृहारम्भोक्त मासों में तथा नारट के मत से माज कातिक ज्येष्ट में भी भित्त आदि से आवृत और स्वाधीन कवार (फाटक) हो जिसमें ऐमे घर में तोरण माला आदि से अलंकृन वरके शास्त्रोक निधि में प्रवेश करना चाहिये। १९॥

# श्रयापूर्वादिप्रवेशमाद—

मारंभोदितभैः प्रवेश उदितोऽपूर्वः सपूर्वः स्थिरै-भैनेरचाच्युतमूलदम्बमहितरारंभभैद्योत्मकः । कृत्यं वेरमभवं दिवेव विहितं रात्रां प्रवेशः कचि-त्मृर्यं चीदिमपंचकं मनुमितादष्ट प्रवेशे न सन् ॥२०॥

गृहारम्भोक्तनज्ञाविभः अपूर्वः (नृतनगृहं प्रथम ) प्रवेशः 'वृधेः उदितः । तथा स्थिरैभेजेश नज्ञते सपृषं (यात्रावसानकालिकः ) प्रवेश उक्तः । तथाऽन्युतमृलदस्यमहितैसर्म्यः (यात्रावसानकालिकः ) प्रवेश उक्तः । तथाऽन्युतमृलदस्यमहितैसरम्भाभे दृष्ट्यात्मकः (श्राम्यादिना नष्टे गृहं यः प्रवेशः म ) उदित ।
तथा वेश्मभवं गृहसंवंधि कृत्यं विवेच विहितम् । किचवावश्यके रात्री
प्रवेशो विहितः । तथा सृर्यज्ञीदि भपत्रचकं सृर्यनत्त्रात् नज्ञपश्चकं
मतुभितात् सूर्यज्ञचनुदृशात् अष्ट नज्ञात्रष्टकं प्रवेशं न मत् ॥२०॥

साठ टीठ—गृहारम्भोक नक्षत्राहि से अपूर्व ( नतन गृह से प्रथम) प्रवेग हान कहा है। नथा आरम्भोक नक्षत्र और स्थिर सेत्र संज्ञक नक्षत्र में गपूर्व ( पात्राहि निष्टिंग होनेपर ) प्रवेश हाम कहा गया है। नथा आरम्भोर और अपन्य सूठ अध्यानी नक्षत्रों से हरायम ह ( अपने आहि से नह होनेपर किर से ) प्रवेश हाम कहा गया है। नथा घर के स्थ कृष्य हिन से ही प्रवेशन ही कहीं प्रवेश राज्ञ से भी शुन कहा है। सूर्य के नक्षत्र से भ नक्षत्र और गुवे नज्य के चीरहा से ८ नक्षत्र प्रवेशन के चीरहा है। स्था के चीरहा से चीरहा है। स्था के चीरहा से चीरहा है। स्था के चीरहा है। स्था के चीरहा से ८ नक्षत्र प्रवेशन से हम नहीं है। २० ।।

श्रय वियेशे लग्नशृद्धि वामसूर्यंत्रताण चाह— लग्ने चोपचयम्यिके क्विमुली: वारक्यान्संस्थिते: सूर्ये वामगते स्वदिग्यदन्येवेंत्रमयवेश: शुनः । भैत्रिक्षात्रभवे स्य प्यामनमनः स्थी यदा स्यानदा

प्रदोश्याननपालयं विश्विता स्याद्वापगोऽसी क्रपान ॥२१॥
तक्षीक - "जन्मगोशनक्रान्यों ज्याद्वापगोऽसी क्रपान ॥२१॥
तक्षीक - "जन्मगोशनक्रान्यों ज्याद्वापगोऽसी रिवार्गिक हैं।
शिल्पाया संस्थित गृहारक्षा विद्यानक्षी, सूर्वे द्वामगोत, स्वित्त्वद्वानक्षी (यहिल्पाय गृह सिद्धान नात्री) देवमश्रदेशः हाम स्थान । अन्य वामग्रिमाह—रन्त्रे पुहिस्पेतस्य । अष्ट्रमक्वत्वमहिनीयैवाद्वाभावेस्य आम्मान प्राक्वत्वस्थानम्य सुर्थो यद्या स्थान भवेन नद्या क्रमान प्रविद्यानने स्वालयं श्रविद्यान हानानं असी सूर्यो वामगो भवति ॥२१॥

भा॰ टी॰—जन्मगाधि वा जन्मलम्न से उपचय ( ११८११०।११ ) स्थिर लग्न में, रायादि श्रह गृहारम्माधिटित स्थान से हीं, सूर्य पामगत हो। ऐसे लग्न में जिस दशा से घर का मुख हो उस दिवा के प्रवेशोदित नक्षश्रों में गृहमवेश पम होता है।

अब पास मुर्ग वहते है — हम्म से टाराभाश १११२ हम पाँच स्थान में मूर्य हों तो प्यंमुत के घर में प्रवेश करनेवालों को, तथा पाहाणाटीर इन पाँच स्थान में सूर्य हो तो दक्षिण मुद्र के घर में, और राशिक्षापाह इन पाँच स्थान में सूर्य हो तो पिरचम मुद्र के घर में, तथा १९११ राशिश इन पाँच में स्थान में यदि सूर्य हों तो उत्तर मुख के घर में प्रवेश करनेवालों को वाम गत केति ह ॥ १९११

ः। इति प्रभासमान्य-संस्कृतभाषाच्याख्यायां गृहप्रकरणम् ।

# ग्रथ यात्राप्रकरणम् ७

तत्रादी यात्राकालमाह—

वारे चोपचयावहस्य सुदशास्त्रिष्टं प्रयाणं जगुः कर्णान्त्यादितिभद्विकेषु मृगमैत्रार्केषु नो जन्मभे । सार्पाद्रीग्नियमाजपादिपतृषु त्वाष्ट्रत्रये चाशुभं रिक्तापर्वग्रहाष्ट्रमीहरिसितास्येषु ज्ञशुकोन्स्रस्तम् ॥१॥

रक्तारप्रश्राह गर्भार राज्या सुन्ति स्वर्था स्वर्था स्वर्था सुद्धासु शुभफलस्य महस्य वारे कर्णान्त्यादितिभद्विकेषु (श्रवण्-धिनष्टान्देवत्य-श्रिभफलस्य महस्य वारे कर्णान्त्यादितिभद्विकेषु (श्रवण्-धिनष्टान्देवत्य-द्विवनी-पुनर्षसुपुष्येषु ) मृगमैत्रार्केषु नचत्रेषु च 'सुनय ' प्रयाणं यात्रा इष्टं जनुः । जन्मभे प्रयाणं नो शुभम् । मार्पाद्रोन्नियमाजवाद्रिषयु न्वाष्ट्रत्रये च नजते, रिक्ताप्वेगुहाष्ट्रमोहरिमिताम्येषु (रिक्ताः ४१९१४, पविश्वी—अमापूर्णिमे गुहः,पष्टी, श्रष्टमी, हरिद्वोदशी, मितास्यं शुडप्रति-पत् एपु) तिथिषु प्रयाणमञ्जभं जनुः तथा जञ्जत्रोन्मुग्यं प्रशास्तिध्यादात्रपि प्रयाणं न शुभम् ॥१॥

भाव टीव ग्रमदशा अन्तर्दशा फल के समय में गोचरादि में शुभक्तल देने वाले प्रश्न के वार में, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, अध्वनी, पुनर्वसु पुष्य, सृगशिरा अनुराधा, हस्त इन नक्षत्रों में यात्रा शुभ कही गई है। जन्म नक्षत्र में विदित नक्षत्र होने पर भी यात्रा शशुभ है। आक्लेपा, आर्झा, कृतिका,भरणी पूर्वामाद्र-पद्मा, वित्रा, स्वाती, मधा, विशाखा इन नक्षत्रों में रिका, अमावास्या, पूर्णिमा, पट्टी अपुमी, हादशी, और शुक्त प्रतिपदा इन निधियों में तथा सम्मुख्य शुध हाद में यात्रा शुभ नहीं होती है॥१॥

श्रय दिक्षकान् योगिनीव्याह्— प्राक्त चढ़ासितराक्तमं वसुपरायोन्पंचभेज्यानपाक् पद्मात्काकिस्तानुद्वकुजबुधार्यमणस्त्यजेच्छुलकान् । विशाही नवसूपयोऽप्रिगिरिशा विश्वेषयोऽकविययः पटशकास्तिथिपर्यना दशहशोऽष्येतांस्तिथीनीशृतः ॥२॥

स० टी०—प्राम् पूर्वस्यां चन्द्रासिनगरुमं (चन्द्रासिनी सोमगिनिवारी गप्रमं ज्येष्ट्रानच्यं ) त्यजेन । वसुपराधीन पप्रचमेष्यान (पर्वि नच्याति टाय गुम्बारं ) अपास् टिज्यास्या त्यजेन । कार्सिनान (कं रोटियां सं, व्यवस्थिते परिशुक्रवारी ) प्रधान पित्रमायां त्यजेन । कुज-द्वयार्थस्य (कुजवुधी वारी व्यवस्यां उत्तरामास्मुनीनच्यं) इति शतान ट्वय् उत्तरम्या त्यजेन । विशादी (२०१८), नवस्मय १९६, अधिति-रियाः ३१११, विश्वपद १३१५, व्यवस्थिय १२१४, पट्यूना ६११४, रियायंत्राः १५१६, द्याद्याः १०१२ एनान निवीनित्र देशत देशास्य देशान प्रदिश्याकसान व्यवस्य दिशु न्यजेन ॥ २॥

साथ होया-साम होप्रवेष कात उपेश नेतात पूर्व में पितिश के उत्तराई सार नाम की रात्त्रात हिला में, रेतियों नतात्र कीर पीई हो जात्रात कीराम में नाम मगत तुप्रकार और उत्तर कारणूर्व नतात्र इत्तर दिया में हो र भीड़ है कर पार्थाय है। अमापास्या और त्रवर्ध हैता ते कीण में, पीर पूर्व विष्या थे, १८६ कारिक कोमा थे, १६५० की उल्लेख के, १६८० किस में, पूर्णिया । ४ वाजुकोण के बीट २१२० किकि जलाब किया के प्यासिनी दिय बारणा स्थालक के सुरु स

श्रथ परिभद्दग्न सर्वदिग्नमभागां नद्यशाण्यादः । प्रियाप्यश्चित्रसम्भभगमा जात्त्रश्चिताद्यादिश्यते। नील्लंद्रयः परिभ्यस्त्रपाश्चकणार्थः मान्येकद्वरः न ब्रजेत् । सर्वाद्यासु स्वीद्यभित्रतुर्गर्यायाद्यायश्यके

हित्या श्लापनिष्टभेगीट निजाराष्ट्रांगलियर्वजेन् ॥ ३॥

निजारायान्य हिन्ता यायाद् गन्छेत् अथ— अनिष्टमेरपि यदि निजारायान्त हिन्ता यायाद् यायाद् विकारित स्वाप्त स्वाप्

भा० टी०—पूर्वादि दिदाओं में कृत्तिकादिक सात सात नक्षत्र न्यासकर वायुकोण से अनिकोण पर्यन्त परिचदण्ड समझकर, जिस प्रकार उसका उल्लं-

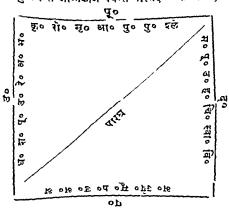

घन न हो उस प्रकार यात्रा करें। पश्चिम दिशा के नक्षत्र में दक्षिण भी न जाना चाहिये। और पूर्व के नक्षत्र में उत्तर भी न जाना चाहिए,परज्चहस्त, पुष्य, अनुराधा भश्चिनी इन नक्षत्रों में सच िशा में यात्रा श्रम है। तथा आवश्यकमें यदि दिग्दार लग्न हो तो शुरू छोड कर अनिष्ट नक्षत्र में भी यात्रा शुम होती है।।।। श्रय दिनरात्रितिमागेषु निन्यभानि, श्रमिजिन्मानञ्चाह— मिश्रारुपधुवभैदिनादिमल्वे तीच्छोद्दिनीयें अतिमे स्त्रिने क्रमशो मृद्ग्रचर्भे रात्रित्रिभागेष्वियान् । श्रुत्यकेंड्यमृगेष्वयं न नियमो वैश्वांत्यपादश्रव-स्तिथ्यंसम्स्वभिजिद्दमे मुफल्दो यामी विनापि स्राष्ट्र ॥४॥

सं० टी०—दिनादिमलने दिनमानस्य प्रथमतृतीयांत्रे मिश्रा यापुव-भैनेंगात् न गरदेत्, द्वितीयं त्रिभागे तीक्ष्णैनं जात्रेनेंयात् । श्रांन्तिमे त्रिभागे विभेनें जात्रेने गरदेत् । तथा गात्रित्रभागेषु कमशः सद्भवरभैने हपात् । अत्र विशेषमाद् -शृत्यकें व्यस्गेषु नजत्रेषु श्रापं निप्रमा न स्यादेषु सर्व-वानं गरदेदित्पर्य । वैद्यान्त्यपाद-श्रवतिव्यंश ( उत्तरापादाचतुर्य-षरणः श्रवलादिषप्रचदशांशद्य ) श्राभिजित् क्षेत्र स यामी दिन्तल-दिशं विना सुक्रयद स्यात् । चरणोऽभिजित्सुदृतीषि दिन्तिण्दिश विना द्यमो भवति ॥ ४॥

भाव टीव — दिन के प्रयम नृतीयान में भिन्न घुन नजन में याचा न करं, तया दिनीय जिनाग में नीइण नक्षत्र में यात्र। न करं और सन्तिम नृतीयोग में दिन्न नजन में यात्र। न करं और सन्तिम नृतीयोग में दिन्न नजन में यात्र। न करं । तथा गति के प्रयम विभाग में मुद्दु नक्षत्र में और दिनीय जिनाग में दम नजन में यात्र। न करं। प्रश्च प्रयम नहीं में यात्र। न करं। प्रश्च प्रयम नहीं में स्थान नहीं है भयी इनमें मन कार में यात्र। जुन है। तथा उत्तरायात्रा के चनुमें चरण और अवण दे आदिम परनदर्शात्र मिलहर अनिजित्त नजन है यह दिना दिना को छोट्यर हैया दिना में जुन प्रस्त हता है। तथा सनिजित मुण्या भी दिनाण छात्र स्व दिना में जुन प्रस्त हता है। तथा सनिजित मुण्या भी दिनाण छात्र स्व दिना में जन है।। हता

श्रमान्य विशेषमार

णमाञ्चित्रवातुम् तणिनम् भेदे दिवागात्रयाः भीने वाम् मनिबंद्रयोगेतमपान्यम्बाद्रम् वेतितम् । भूत्वमोद्रयुद्धगर्मभाद्र य भूषीम्बद्धं दिग्यश्रद्धः स्टांबाभ्यां स्टिलोटनयाने गमने श्रादेत्रशेषस्या दिनम् । ११

स्व दें व — कार्रेन्ट्रा स्पन्त है (व क्षित्र कार्ने हैं रा रेट्ट्र है) कर रामन कार्निक दियानिक विस्त सर्वा है भेटे की बहु कार्य में है विद्रास्त्र कार्य

(धरों य-पनगत्तरातिका (त्या. घन्ट्री पनप्रमात्तरप्रां िश रात्री) <sup>भित्र</sup> कित्र सहित्। गया भीने श्राप श्राच्या, मनिचन्द्रयो अपाक् विकासमा, हाम् में पद्मपान पश्चिमाया, व्यवप्रीह हाकरविवासमें उनक् लिस्य सम्म (११) स्थाप । चरं भाप स्पंतप्रात एक जिननत्र प्रते-भविमानष्ट (इसप्राच्या, (द्विसप्राच्यामण्या) । उद्गारया (विषट् रोपास्या) विद्लो नाम योग , अनुयो । भीव ब्रलोक्तया गमन दिस न भवति ॥ ।॥

वार्षार सर्व और प्राप्ता एक भयन में हो तो उस दिला में यापा अधिनित सुम है, भगन था ने हैं। ता जिल अवन में सूर्य हो उधर दिन में हीर जिस् । यस म प्रस्तुमा ६। उधर रापि में याचा शुभ है। तथा संगळवार में पूर्व दिया ने और यानि सामवार में दक्षिण, मुख मुद्दरपति में पश्चिम, और <sup>शुर्म रिविचार</sup> में उत्तरिक्षा में याया शुभ होती है। सूर्य के नक्षत्र से दिन निभन्न मर वी सत्या को ७ से नाग लकर २, ७ टोप यचे तो 'अडल', ३, ६ में पचेता विष्ठल नासर योग होता ह इन दानों योगों से देवल के मत से यात्रा बशुभ कही सवा है।।५॥

धि०-रत्नवोद्य-

'दिनकरकरप्रतप्ता सकरादाबुत्तरा च पूर्वा च। यायान्त्र फर्कटादी याम्पामाशा प्रतीचीश्च॥"

यर्ध -सीरयायन में पूर्व और उत्तर, दक्षिणानयन में दक्षिण और पश्चिम में पात्रा करें। अर्थात् अयन के विचार में पूर्व की गणना उत्तर में, और पश्चिम की गणना दक्षिण में होती है ॥५॥

श्रथ चारदिक्श्लदोहदानाह—

श्राज्यं दुग्धगुडौ तिलान्द्धियवान्मापानिनात्माश्य ना शूले यानमनिष्टमिद्रककुभेाऽधाज्यं तिलान्नं तिमीन् । दुग्धं पारय च हस्त्यने।हयनरैर्यानं सुयानं तया-र्थानाद्वा भवति बुवेऽथ हरिजं तिथ्यादिलत्ताधिकम् ॥६॥

स॰ टी॰—इनात् सूर्यात् सप्तसु वारेषु क्रमेण आज्यं दुग्धगुडौ तिलान् दिध यवान् माणान् प्राश्य शुलेऽपि यानं गमन अनिष्ट नो भवति । श्रथेन्द्रककुभः पूर्विदश सकाशात् चतसृदिक्षु क्रमेण आज्यं, तिलान्नं, लिमीन् दुग्ध प्रारय भुक्त्वा हस्त्यनोहयनरैः यानं सुयानं शोभन भवति ।

वा तयोः भद्यवाहनयोध्योनात् सुयानं भवति । श्रथ तिथ्यादिस्रचाधिकं तिथ्यादिभ्यो लच्चणुगुण्यस्थितं लग्नं व्रवे कथयामि ॥ ६ ॥

भार्ग्या के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के

श्रथ त्याज्यलग्नं दिगीशांश्चाह—

म्पत्तीनिवियटास्तभानुगुगृहान्पण्टं रिपे।भीदनु-म्पत्तीद्गेशिम्युं खलं जनियल्दयक्तं तथा सांप्रतम् । याप्रालग्नमतं त्यजेदथ दिशामीशोऽक्रीशुक्तं कुजी माहमदिश्रशांकसाम्यगुर्यः केन्द्रे दिगीशे बजेत् ॥ ७॥

रां० टी० स्वर्जानिविषटास्तभान् जुगृहान (स्वर्जास्तराशिः) स्वर्णार तृत्वस्याणाः, घटः सुर्माः, अस्तातप्रहस्य गाणाः, प्रानुजुर्वकः स्टर्मस्य गशिरतान् ) तथा रिपोमीन स्वश्चमणाः पष्ठं गणाः, अनु पृष्टेरस्यगणि स्वर्णाद्वेणारिषुं स्वजन्मगणिल्पनेश्योः शत्रुं, गलं पापप्रहं, अस्तियत्रस्य तथा साम्यतं तिर्वलं इति सर्व यात्रालग्नानं त्यजेत् । अथ दिशामीश —श्वर्भशुक्ते कुज , राष्ट्रः मन्द्रशशक्क्ष्मीस्यगुरवः क्रमान पूर्वादिक्शामीशाः । दिगीशं क्रेस्टं सित ब्रजेन गच्छेन ॥ ७॥

भाव टीव-अवनी जन्मगानि स अनुष्यसम्बन्, कुम्म अम्मान ग्रह ही रित बक्रमिन ग्रह ही गानि, अपने नामु ही गानि से पष्टमिन, तथा प्रशेषण गिनि और माजनम गानि जन्मलग्न पनि के रामु पापग्रह, सथा जन्म समय और बर्ममान काल में निर्णेष्ठ ग्रह से सब बामालान गान स्थान है। अब जिमा के स्थान काल है। अब जिमा के स्थान काल है। अब जिमा के स्थान के प्रशेषि असे हैं। से से से प्रशेषि असे हिंदी के स्थानी के स्थानी

क्य दिन्हों ललाइने नमन निषेत्र ललाइनवरशणीयाह--दिस्य न प्रवसेद्वलाइन इनः प्राच्यां तनी भागगः स्यात्पद्यात्मदनेऽत्रं जीतृगतृपः सीत्यो स्वगेऽवानुजः । ऐस्यो दिविसती ग्रम्हर्वलनदिश्वायत्ययस्यो भृगु-वीर्यो पट्सतमा विभृनिद्यातिदिश्यष्टांकसम्यं तमः ॥=॥

में शार्या भागमा स्तारमां स्वारमा न मन्द्रेत । ननी लग्ने उन मूर्य शार्या भागमा स्तारमां स्वान, मदन सप्तमंदर्यज्ञ प्रधान पश्चिमें स्वारमां स्वान । स्युमनुष्धतुर्वस्या चुधः सीम्या उत्तरे ललारमो भवति । स्मा व्यामस्य कुनाद्रयस्य वित्तमें ललारमो स्वति । द्वितिन्में सुरः प्रधानदिशि, पर्सुत-गतो सुरः एष्ट्या ईशानयोगं, प्रायत्ययस्यो सुराः प्रान्नदिशि, पर्सुत-गो विधु पायो, प्रप्टाद्वासंग्यं तमो सहुः निष्ठतिदिशि ललारमो भवति ॥ ८॥

भा० टो०—दिगीदा ललाटगत हो तो गमन न करे। छा में सूर्य पूर्वदिशा में रुलाटगत होते हैं। ससमस्थान में दानि पश्चिम में। चतुर्थस्थान में घुष रेसर में। दसमस्थान में मंगल दक्षिया में। २।३ में बृहस्पति ईशान कोया में, १११९२ में शुक्र अग्निरोग में। ६.० में चन्द्रमा वायुकीया में। ८।९ में राहु नैऋति कोया में एलाटगत होते हैं॥ मा

यथान्यदिनिष्टं नवप्रहाणां जन्मनत्त्रताणि चाह — वक्री केन्द्रगतस्तदीयदिवसां लग्नेऽस्य वर्गो भवे-द्यातुर्नाशकरः शुभाऽपि तनुगां जन्मत्तं लग्नेड्रिषुः । दीशाग्न्यंव्यजभाग्यभानि गुरुभं पौष्णांतके सार्पभं जन्मर्त्ताणि रवेरुपप्लवगतः खेटस्तनौ हानिकृत् ॥६॥

स० टी०—वक्षी प्रह् केन्द्रगत, तदीयदिवस. वक्ष्यहस्य दिनं, श्रस्य वक्ष्यहस्य वर्ग. लग्ने यातु श्रयाणकर्तुं. नाशकरी भवति । जन्मक्तंत्रग्नेड्-रिपु ( जन्मराशि-जन्मलग्नेशयोः शत्रु ) श्रुभोऽपि तनुगो यातुर्नाशकरः स्यात् । द्वीशाग्न्यम्व्वजभाग्यभानि गुरुभ पोष्णान्तके सापभं इति कमात् स्व्यादिकेत्वन्तानां नवप्रहाणां जन्मक्तीण सन्ति । उपप्रवगतः । यस्य ग्रहस्य जन्मक्तं जिविधोत्पातहतं स ) खेटस्तनौ लग्ने हानिकृट् भवति ॥ ९॥

भा० टी॰—केन्द्रगत चक्की प्रद्व, चक्कप्रह के दिन तथा एस में बक्कप्रह के चहुचर्म यात्रा करनेवालों के हानिकारक होते हैं। जन्मराशि एसेश के शत्रु शुभ प्रह भी लग्न रात हानिकारक होते हैं । रित के विशापा, घन्यमा के कृतिका. मंगल के पूर्वापाड़ा, उध के श्रवण, गुरु के पूर्व फाटगुनी, शुक्र के पुष्य, शनि के रोवती, राहु के भरणी, केतु के आश्लेषा जन्म नक्षत्र है। जिस ग्रह के जन्म नक्षत्र त्रिविध उत्पात से इत हो यह ग्रह लग्न गत हानिकारक होता है।।९॥

श्रय त्यते श्रभात्याह — वेरिाः सोम्ययुतस्तनो जनुपि ये सिद्धभर्युना राशया जन्माव्जोपचयस्थिता श्रपि तनाः स्यत्तीच्चिमत्रर्चागाः । पापा अप्यतिशाभनास्तनुगता जन्मेश्वरा केन्द्रगा स्यागन्यद्वि तनो श्रभा न फलदो मित्राह्मि पापाऽर्थदः ॥१०॥

मान टीन जन्म वेशि (स्पीद् द्वितीयो राशि) मीम्ययुनम्तनी यात्रात्ये होने स्थात । तथा जनुषि जनमममयं सद्विप्ती ये राश्यः, जनमान्द्रोतप्त्रियिन जनमन्द्राद्यप्त्रयस्थानस्थाम्तथा तनोजेन्मलमाद्यप्र-च्योगप्रयस्थिता जनमचन्द्राद्यप्त्रयस्थानस्थाम्तथा तनोजेन्मलमाद्यप्र-च्यस्थिता ये राश्यम्नं यात्रालमे अतिशोभना भवन्ति । स्वेजीचिमत्रतीया पापा पापप्रहा व्यपि तनुगता व्यतिशोभनाःस्युः । जन्मेश्वरी जन्मगिरा-जन्मलम्भ्यो केन्द्रगी व्यति शोभनी भवतः । स्यागत्यित स्वश्चद्रदिवसे सुभ सुस्प्रवेषि तनी न फल्टां मित्रवार पापाऽपि व्यर्थत् सुभवतः स्यात् ॥१०॥

भाव टा॰ — जन्मसमय मुर्ग स द्विताय राशि शुभ बह युत हो तो यात्रा स्टान में श्रम होता है तथा शुभ बह युत जा राशि हों, और जन्म चन्द्र जन्म जरा से अवस्य (३१६१२०११) स्थानस्य तो राशि हो वे यात्रा त्या में अवस्य शुभ हें त हैं। हरगाशि, स्थान, स्थान राशि में पापबह भी हो तो यात्रा त्या त्या से इन्स्पर्ट । जन्मराशि जन्मल्यों व देन्द्रगत अति श्रम होते हैं। श्रम्बद अवने श्रम हे वार में प्रपद्र नहीं होते, तथा पापबह भी अपने मित्र के दिन में शुभ इन्ह होते हैं। १०॥

श्रथ मरनेड्रॉनप्टोधाह—

व्यायार्यन्यगताः राताः स्व इनजोञ्जोञ्ज्यायपष्टाप्यगां स्वः सौपवितोस्तस्यास्त्रसृतगः गुत्रोञ्ज इवयो सृती। नष्टदो व्ययगो प्रदान्तित्रगणी यातुमेदाविद्यदा ज्ञन्यस्थानगता त्रयार्थसृष्यदास्त्याच्यं पुरोक्तं न चेत् ॥११० स्व दंद-स्वतः पाण्यत्रस्यायर्थस्यात्रम्हृतीर्यकारणपदेन्योः षोगं सर्व थर रानवे ५७० ( थरपानं नाम कार्यप्रशाप स्वयं विकास सुर्व-

मवे प्रियप्रानुचालनं निर्माननीय ) स्परीप ॥ १४ ॥ भाव टीव मांघ, भीर मिया, में भा परिश्रम, मांग, गड, ज्ञा, सम् गा, मुध, फीन्स, स्वास्थान ( साय स्वति ) विलास्यम ( उपटन लगाना ), व (दाहा), वालावरा, प्रमान, तल भिन्नं भाटि वनुभा परतु, ये यान्ना में त्याउप । इसी भी मान्ना से है दिन पूर्व हुए " दिन पूर्व श्रीर और ७ दिन पूर्व में मुन विषयु यात्रा दिन त्यास गर्द । सभा विसी प्रवार वी व्याधि मों के रजीधर्म, वनानिरिक ( एनए पीटा आदि ) चन्द्रन ये यात्रा और प्राथान में भी संग याग वर ॥ १४ ॥

वि० - प्राधानावधि -

इत्याध्य ७ |

"गुराष् गुरान्तर गर्ग आह सीमान्तरं ऋगु । शरक्षेत्राच् भनद्वाजां। विशिष्ठां नगराच् विष्ठि ॥" 'विमेन्न चैक्न दश क्षितीशो दिनानि नो सप्त च माण्डलीक । य प्राकृत सोपि च पष्टचरात्रं भद्गेण यात्रा परत प्रयोज्या ॥'' भद्रेण सुदिनेन । अन्यत स्पष्टम् ॥ १४ ॥

श्रथ गुभशकुनान्याह—

वस्नालंकरणानि पूर्णकलशस्तोर्यध्वनिः पुत्रवान शंखादर्शनृपारवदंतिसुर्भिस्तीपुष्पथान्यादि च। दोलादीपविभूमविह्नसुरभिद्रव्याणि सुस्रो हपो वेश्याद्यत्रवितानचापरकुमार्यो मीनगोराचने ॥१५॥

मं० टी०—वस्त्रालद्व,रणानि ( वस्त्राणि श्वेतानि, अलंकरणानि स्वर्णिविभूपणानि ) पूर्णकलश , तीर्यध्वनिर्वाद्यनिनादः, शङ्खादर्शनृपाद्वदन्तिसुरभिखीपुष्पधान्यादि आदशों दर्पण, नृष, अश्व धान्यादिक अकृष्ण) तथा च दोलाटीप-विधूमविह-सुरिभद्रव्याणि (दोला, दीपः, विधूमविहिधूमरिहतामि, सुरिभद्रव्याणि चन्दनकर्पूरादीनि ) शुभ्र स्त्रेती वृष', वेश्याक्षत्रवितान-ख्यान्य मीनगीरोचने (मीनो जलोद्धृतो मस्यो गोरोचन प्रसिद्धम् ) एतानि शुभशकुनानि ॥ १५॥

भा० टी०-- इवेत वछ, भूपण, पूर्णकलश, वाजे का शब्द, पुत्रवान पुरप, हांख, दर्पण, राजा, घोडा, हाथी, गौ, सुभगा स्त्री, दवेत पुष्प, अकृष्ण वर्ण धान

दीना, दीव, धूम रहित भागि, मुगन्धित द्रव्य (कप्रे आदि ), द्रवेत वृष, वेदपा, हात. सामयाना, चामर, दुमारी कन्या महली और गोगेचन, ये गुभ शहुन है।। १५॥

श्रयान्यशुमसंबु नान्याह-

यग्रत्स्वांतिनतांततोपकरणं कोम्द्धतं गोमयं मुच्चांभोर्थवटान्वितः सहचरो धीतांवरो मीत्रकः। द्वीदर्भग्याः पत्तासमदिग वर्णी गुमदैववि-दिनो मित्रमृगावरोदनशवं सिद्धार्थदुग्धादि च ॥१६॥

गां शां — यद् यद् 'वस्तु' स्वाग्तिनान्तनोपोपकरणं मनःप्रसन्तकारमं 'नत् तन् अभराकुनं झेयम'। तथा कोः पृथिवयाः उद्भुतं
सोकर्यं, सन् मृतिका च, अम्भोथेघटान्विनो जलानयनायकुम्भमहिनः
सरचर , भीतास्वरः प्रचालितवस्त्रो मीत्रको रजकः, दूर्वाद्रभरथाः, पलास्मारितः (पलं मांगं, अम्' शोगिनं, मिद्रा प्रसिद्धा ) वर्णी झावारी,
सुर , देवविद्धां, मित्रमुती, प्रसोदनणवं रोटनरहितम्तकं, सिद्धार्थदुर्गाट (सिद्धार्था सप्पा, दुर्भं खादि शब्दान् विव घृत च) इति
द्यस्यक्तानि ॥ १६॥

सार दीर - नो जो वस्तु मन के प्रसन्न कारक हैं ने शुभवानुन समझना, नवा १८ ते पर म उराया पूजा सोवर, मिटी, जल भरने के लिये पाली घडा रहर स्टार से घलनेवाला, वाजायण महित घायी, त्य, कुण, मोग सोवित, मरिस, जातासी, गुरु, त्यानियी, प्राद्याण, सिन्न, सुगा, सेवन रहित सुवक, सरसी, नुव दही तुर, य शुन शहन है ॥ १६ ॥

श्रवाग्रमगर्नाम्याह—

क्वंन्टिचिणतः सरेनदिनरद्वामे अभुवेन्त्रजे-द्रम्यास्थीयनिदिरं तृपात्रमन्त्रणोपानचृणायम्कराः । विक्याकीप्यकुरणयान्यस्दनं तद्रं संयुगानवः कार्णसारुणपुरवन्ते च गुरस्तेनायसी कटेपः। १ आ

स्व द्वेष-पनन् उपस्के सन् श्रमणहुने शतिएक कृति, इतात बारायाने स्टानित योग प्रश्नेत स्रोतन्। स्टान्यास्यार-सम्माम्यीता निरम्बारसम्बर्गाणसम्बर्गायमस्यात (सम्म, स्ववित, इताने, पिर विष्टा, तृषं धान्यादित्यम् त्यद्रमा पाषामाः, स्वयमम्, उपानन् चर्मपाद्धमा, तृषं, त्यसम् । लोहकारः ) (धम्यावीषधम्मणयान्यस्टनं (धिम्याकं महिनतिलाः, त्योषधं भेषद्यं, कृमण्यान्य रोशन् च ) नकः, सधूमानलः धूममितिलाः, प्रापधं भेषद्यं, कृमण्यान्य रोशन् च ) नकः, सधूमानलः धूममितिलाप्ति । पाष्ट्रीसारमापुष्यचर्माः सुद्यः, तैलायमी (तेलं, त्रयो लोहं ) पर्वसद्य प्रस्यद्यस्तुनानि ॥

भा ० टो० उपरेक्षः द्युभ द्याप्त को दिहिने और आगे वहे हुए भस्मादि धपराबुन को धांणे करक चलना चाहिये। शव अद्यापुन कहते हैं—भस्म, हुरी, सूर्या एक्टी थिन्टा, भुस्मा, पथ्यल, लबल, जुना, नृख, लोहार बिना जेल्या के तिल, औपभ, कृत्यादर्ण भान्य, रोने का द्याल्ट, माठा, भूम सहित बित, तूर, लाल पुन्य, चर्म गुद, तेल, लोह और पौक वे अपदाकुन है।।१०॥

#### श्रधान्यान्यपश्कृतान्याह -

मचोत्रांतवुश्चितान्तकखला मुंडी जटी न्याधितः खंजन्यंगदिगंवरा यतिरिरः कापायिमुक्तालको । चाराभ्यक्तमलाविलाश्च पतितः पाश्यर्गली गुर्विणी वन्ध्या कृष्णवृपाहिभेकसरठा गोधा वराहःशशः॥१=॥

स० टी० - मत्त.--उन्माद्सहित , वान्तो फ़ुतवमन , बुमुचित , प्रन्तको जन्तुहिंसक , खलो हुर्जन , मुग्डी मुग्डितशिरा , जटी जटा-गिरी, ज्याधित , खञ्जो भम्रपद , ज्यंगोङ्गरहित , दिगम्बरो नग्नः, यिः नियासी, श्रारे शत्रु , कापायी कापायवस्त्रधारी, मुक्तालको मुक्तकेश , बोर , श्रभ्यको विलिततैल , मलाविलो मलसहित , पतित , पाशी गिर्णवधार्य पाराधारी, श्रमेली परिधधारी, गुर्विग् गर्भवती, वन्ध्या, कृट्णवृप , अहि शर्प , भेक , सरठ , गोधा, वराह सश , एते मुझा स्यु ॥ १८ ॥

भा० टी०—पागल, जिसको चमन होता हो, भुखा, व्याधा, हुर्जन, जो गाथ मुहाया हो, जटाधारी, रोगी, लंगडा, अंग होन, नगा, सन्यासी, राजु, गरका वखवाला, खुला केशवाला, चोर, जो तेल लगाया हो, मल युक्त, पतित जाति अट), हाथ मे पाश ( प्रायी को बसाने के लिये फॉसी) रखनेवाला, अर्गली अख धारी), गर्भवती खी, वन्ध्या, कालावैल, सर्प, मेडक, सरठ, गोह, स्हर गराक ( खरहा ) ये अग्रुभ हैं ॥ १८ ॥

#### श्रधान्यान्यशुभान्याह —

जाहीत् महिषः खरोष्ट्रमहिषारूढाश्च रिक्तो घट-श्चित्का माणिशिरोंऽगकंषपद्वीवंधाः कुवागाहवी । पानो यानपलायनं श्वकलहः पंढः ज्ञतं गोर्ज्वल-द्वेश्मेनि मनिवंधकाः कुशकुनाश्चिककादिका मृत्युदाः ॥१६॥

म० टी० - जाहो गात्रसकोची जन्तुविशेषः, ख्रोतुर्माजारः, महिषः, रारोष्ट्रमित्पाम्त्वाः, रिक्तो घट , छिका,प्राणिशिरोङ्गकम्पः, पदवीवन्धः रुणेनाभसृत्राविभिर्मार्गावरोधः, कृताक् कुवाक्यश्रवणं, ख्राहवः प्राणिनां मंप्राम ,पात पतनम्, यानस्य घोटकावः पलायनम्, श्वकलहः, पंढः नपुंसकः, गं श्रुनं, व्यलद् वेशम, इति कुशकुना प्रतिबन्धकाः कार्यवा-धका स्यः। द्विकादिकास्य मृत्युद्दाः स्यु ॥ १९ ॥

भाव टीव समझी विकास, भैंस, गर्दहा, करें, भैंस पर सवार, माली यहां ही है, ब्रालियों के मन्तर वा दारीर कवाना, मकरा के स्त आदि से मार्ग अस्य रहाता, इवचन अपण होना लढ़ाई, स्वयं वा बस्बादिका पतन, सवारी (बाहा आि) हा भागना, इसे का झगड़ा, नपुसक, गाए का ही है, जलता हुआ धर, ये सब अवज्ञान कार्य बावक हैं। तथा छी है आदि है अगाहन संप्रायह हैं॥ १९॥

#### श्रथ शहुनान्तरागयाह --

र्नुगान्युष्ट्रपटच्छुकाञ्च निवनः सीमंजका वापतः

काली कुरहुरपुंत्रधाश्च सुर्गावटेले मनो गीष्ट्रदाः ।

भारद्वात्रशिखंदिचापनकुला हंगोऽत एते हुमं

साता दृष्ठकाम्मृ रासभग्यो यामेऽपि पुण्ठेऽथेदः ॥२०॥

र-० दं ५—श्रेगा युष्ट्रपटास्तुकाः (श्रेगो अमरः, व्यक्तिद्विकः,
दृष्ट्र, पटनसूकः शदद द्वीणः वीर एते ) तथा च नागत एउक्तादयः,
कीनंद्र राश्चदक्रियाः वामनो यामनोग मनोऽनीष्ट्या मत्रीतः।
वया व्यक्ति मित्रीः दुरुष्ट्रः पृष्ठवाः पृथ्वतकः कार्मादकः यो एवः,
स्पृत्रितः वसे दिनासमान सनोऽनीष्ट्या अभितः। साद्वार्श्वार्थाः क्वार्याः वसे विकासमान सनोऽनीष्ट्याः स्वर्वाद्याः वसे व्यक्तिस्त्राः स्वर्वाद्याः स्वर्याः स्वर्वाद्याः स्वर्याः स्वर्वाद्याः स्वर्याः स्वर्वाद्या

भाव टीक—समर विष्णु जेंद्र, धांद्र परनेपाण स्मा प्रमुख आदि नस्यो हो, घटना भाष हो। सध्य पर्त्या, में बार्ण भाग में में बार्ण पर्त्या भाग होते हैं। नेपार्थ भीग सुर्गा, पर्यं सोतन ( पात भाषि) पर्श्वा और भी ये दिविन आग में पुन दोते हैं। तथा भाषाणा, समुद्र, भाष स्थीला, मान, भेदा इनका दर्धन सर्माहत है। तथा बार्ण और एएसाम में सबते वा बाद घुनमद है। 1201

श्रथ पदा पदा विवर्गतशक्तना श्रमनदा हैन्याए— नयुनारभयववेशसमग्यतेषु नष्टेन्तर्ण व्यार्था रग्नुः शुभदा विलोमशकुना नाज्या इडाया अरे । श्राचे दुःशकुने निष्टन्य च शुचिर्भृत्वाष्ट्रधाऽस्वायमं कृत्वेयादपरेऽष्टिवारमपरे दस्ता सुवर्ण ब्रजेत् ॥ २१ ॥

स० टं१०—नगुनार-भय-प्रवेश-शमर-गुनेषु, नण्टेन्नणे नष्टवस्वव-लोकने, व्यापी, तथा इटायाः नाइटा भरे पृती (वामनासापुटोदितइबासे) विलोमगञ्जना ग्रुभटा म्युः (दिन्सणप्रशस्ता वामे, वामप्रशस्ता दिन्तिणे श्रुभा इत्यर्थ ) अथारो दु शकुने सित निवृत्य शुचिर्मूद्वाऽष्ट्रधा स्वायम प्राणायामं कृत्वा क्रनेत्। श्रुपरेद्वितीयेऽपि दु,शकुने जाते पराकृत्याष्ट्रिवारं पोडशधा प्राणायामं कृत्वा क्रजेत्। श्रुपरे तृतीये दु,शकुने सित विश्रेभ्यः सुवर्ण द्वत्वा क्रजेत्। बतुर्थे दु शकुने न क्रजेदित्यर्थात् सिद्वधति ॥२१॥

भा० टी०—नदी पार होने मं, राजभय में, गृहमवेश में, राजयात्रा में, गृक्षा में नष्ट वस्तु के हुटने में तथा वामनासिका से स्वास चलता हो उस समय विलोमराकुन ( यात्रा में अग्रुभ कहे हुए ) शुभमद होते हैं। यात्रा करने पर प्रथम अपराकुन हो तो छीटकर पवित्र हो ८ वार प्राणायाम करके चले। मदि हिनीय अपराकुन हो तो छीटकर १६ वार प्राणायाम करके चले। फिर मदि तृतीय अपराकुन हो तो सुवर्ण दान करके चले। अर्थात् इससे अधिक अपराकुन हो तो न जाय ॥२१॥

इति प्रभासमाख्यसस्कृतभाषाव्याख्यायां यात्राप्रकरम् ॥

# अध मिश्रप्रकरणम्

तबादी राजाभिष्क सुरस्थावनं चाह— जन्मांगर्ज्दरोशसद्धग्रहकुजैः सार्केर्वलिष्टेर्मृदु-चिषेन्टध्रुवभैः स्थिरिद्धंनृतनौ व्याराह्यि भूपस्थितिः ।

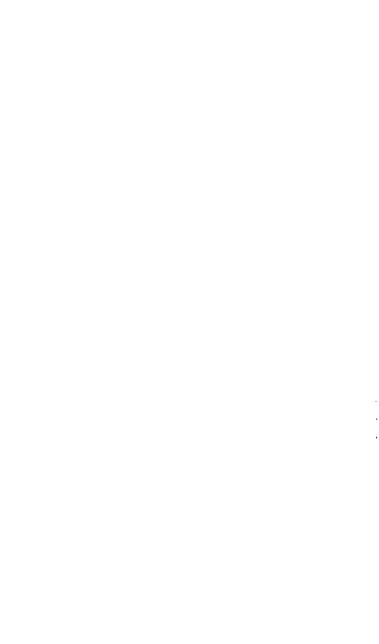

रसयो. रक्तपंतियो 'फमान मुनरसी (लगमा कतः पीतं रिविस्टियर्व ), वेबा क्रिको प्रकारस्वानी शनित सम्यक्ति ॥ २ ॥

ध्य पुरवभृषाधारण क्रयविक्रयम्हतैष्ट्वाह— वस्रोक्तंर्ट्यानिलद्दयाश्विभरगेद्गे नुर्विभूषा हिता विपान्नात्मवल्विपपृतितमनुक्तेऽपीष्टकृद्धारणम् । भैत्राकानिलमृलदस्त्रहिरभेंद्गीष्याजपादोक्तरे पष्याना क्रयविक्रया घटपरद्धर्थक्के स्वसुद्धा तनु ॥ ३ ॥

स० टी०—व्यनिल्रह्मादिन्सि स्वातीविशाखादिवनीरिहतै-विद्योत्तेः नत्त्ववादिसि , ध्रमेऽङ्गे स्थिरलमे तु पुरुषस्य विभूपाऽलंक्वतिः दिना स्यान् । अथ विप्राज्ञोत्सवल्हिवपु (विप्राज्ञायां, उत्सवे विवाहादो, लच्यो दातुः सकाशाल्लामे ) श्रमुक्तिपि तिथ्यादौ 'वस्नादीना' धारणं इष्ट-स्त्त शुमं उदितम् । तथा—मैत्राकानिलम्लद्खहिरभेन्द्वीच्याजपादोत्तरे नत्त्वते, घटपरद्धर्यः क्रुम्भातिरिक्तोपचयलमे स्वशुद्धौ (लम्राद्दितीयशुद्धे महवर्जिते ) प्रायानां विक्रोयवस्तूना क्रयविक्रयौ तनु कुरु ॥ ३ ॥ भा० टी०—स्वाती विकाखा धिवनी छोडकर शेष वस्त्रोक नक्षवादि में

भा० टी०—स्वाती विशाखा भिरवनी छोडकर शेष वस्त्रोक्त नक्षत्रादि में स्थिर छन्न में पुरुष के लिये भूषण धारण करना शुभ है। तथा छाहाण की आज्ञा स्थिर छन्न में पुरुष के लिये भूषण धारण करना शुभ है। तथा छानक ( निन्छ ) नक्षत्राभे, विवाहाटि उत्सव में तथा किसी से लाभ होने पर अनुक्त ( निन्छ ) नक्षत्राभे, विवाहाटि उत्सव में तथा करना शुभ कहा गया है। तथा अनुराधा, हस्त स्वाती दि में भी वस्तादि धारण करना शुभ कहा गया है। तथा अनुराधा, हस्त स्वाती मूल अध्विनी ध्वर्णा मृगशिरा पुष्य पूर्वभाद्रपदा उत्तर तीनो हन नक्षत्रों में पुरुभ छोडकर बाँकी स्थिर उपचय लग्न में लग्न से द्वितीय स्थान शुद्ध (प्रहरहित) हो तो फलादि के क्रय विकय, करना ॥ ३॥

श्रथ धर्नाष्ठादिपञ्चके त्याज्यं, सेवां, संन्यासं चाह— भेतज्वालनशस्यकावितनने स्तंभोच्छ्यं याम्यदि-ग्यानं काष्ठतृणोच्चयं परिहरेतकुंभद्वयस्थे विश्वा । सेवेष्टा श्रुववाकणांत्यवसुभैः लाये स्वा वा कुने संन्यासः म्थिरभे ललोगेतवलोः पष्टांत्यगे भागीवे ॥४॥

स० टी०— कुम्भद्वयस्थे कुम्भमीनगते विधी प्रेतज्यालनशस्यका-तिननने मनमोन्द्रयं याम्यदिग्यान काष्ठत्यो। इयं परिहरेत् त्यजेत । अप व्रवासणान्त्यपमुभैर्नेत्त्रत्रे, स्वी स्वायं (१०११) स्थिते वा कुजे गापं (देशकादशस्थे) सेवा इष्टा शुभा भवति । तथा स्थिरमे स्थिर-संत्रनात्र स्थिरगशिलमे च स्थैः पापप्रदे गतवलैः निर्नेलैः, भागते शुक्ते प्रशान्त्यमे गति संन्यासः शुभः स्थात् ॥ ४ ॥

भाग टीं १०-- कुम्म भीनम्थ चन्द्र (धिनिष्ठोत्तरार्व में रेवती पर्यंत्त ) म भेनित्या, शरमा बनाना, मुहमं स्तम्भ गाइना और दक्षिण दिशाफी यात्रा मृहाधं नृण नाम्रका सम्रद स्थाम करें। नवा ध्रुव संज्ञक, शतिभाग, रेवनी धिनिया इन नक्षयों मं, सूर्य वा कुल लग्न से १०, ११ में हो तो नीक्स करना जुम है। और स्विर संज्ञक नक्षत्र स्थिर लग्न में पाप्रवृह्व निर्वय हो तथा शुक्त भाग में सा तो संस्थास ग्रहण करना श्रम होता है।। ४॥

श्रथ कृषिकमंदि—

उदाहर्त्त चर्गद्विषेन्द्र लघु बन्चार्ष्टेः शुवा स्थान्कृषि-द्योकिद्वारम्बगाहिः युग्यक्षपगोकस्याविलग्ने निर्धा । द्योकीते सदिशि वणस्य स्वगबुष्ठस्यान निताच्छादनः स्वर्णोद्वचुष्टरलं सष्ठ्यसम्बर्धेः सीमी पट्टीस्चरीयेत ॥ ५ ॥

स्व २.६- उद्वार्णन्यद्विम्द्रव्युक्तार्ष्ट्रीनेश्वेतः व्याविक्षासम्मादि (ज्ञान्युवरु पर्यत्विमे , दुष्मक्तमाप्तक्याविक्रमे, स्वित व्याधीवदिन व्याधीवदिन व्याधीवदिन कर्मनेति स्वाप्ति । विद्या रामकृषुर्यान अद्याप्ति । वेदान अपन्य पटु कृत्रातः विनान्यद्वारः अदेवत्रस्थारं सन् सम्बद्धारे पुष्पक्षित्व । स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्ति ।

सार देंग्य-विश्व का कार्य भारताच्या विशास, विद्या, वर्ष कारव

हिन्द्रभ नारको से दर्शन कथा र गण लीन द्राव जिला या शिवार योज उप र्याकत है, द्राहालका १९११ है। १ एन सिंगमी व दर्गन परत्र ध्यास परत र मुंगि काणि ययत्वाली की गणासंबद्ध कलकाश से यह कार श्रम की स्वाली हिन्दु श्राहर १ र संस्थान स्वीत्वा केल मा जानकर जीववार स्लाह दिलासे हिन्दे १ प्राप्त

पिठ हें यार एकर क्या भ ए जा भेग परवार्त होती है तथा। स्था स्वीतस्थार, बाजध्यन पूर्तकृष्ण, बाह्य -

यय शीनल्वले बाजववन वानवाद वाह विविधीत्त्रनलार्थसामहुनग्रुभ्यव्यक्तग्रुमादस-त्मार्यः कृषिभविवासण्हरीद्रवीजभाषः शुभः । स्यन्तादित्तनीयनोतिधृतिनथ्याष्ट्राष्ट्रभिः सत्पानः

भोक्तोन्यैः फाणिसप्तमाद्रविमितैरतच्छेदनं वावभैः॥ ६ ॥

नः २१० - श्रवंभुक्तान स्प्रीकान्ताञ्यविद्विपूर्वनत्त्रात् वित्रिज्ञीनिर्तार्थरामहुत्तुगुग्मेषु (३।३।३।५।३।५)३३ ) नत्त्रतेषु छपिकर्म श्रसत्
पने (त्रिषुअसन्, ततित्रपुमदेवं) भृयः पुनः पनर्सेयम्। श्रथ विवारुणहरीन्त्रेः शतनाराश्रवण्ड्येष्ठारिहते छपिभेवीजवापः शुभः स्यात्।
पूर्यत्तादि तृतीयतस्त्रथाऽतिषृतित एकोनविंशाच्चाष्टाष्टभिनंत्त्रत्रेवींजवापः सत्कलः श्रोक्तः । अन्यराचायः फिणसप्तमात् राहुनत्त्रत्रसप्तमात्
रिविमितद्वांदराभिनंत्त्रत्रैवींजवापः शुभः श्रोक्त । तथा बीजवापभैस्तच्छेदनं
धान्यच्छेदनं शमं श्रोक्तम् ॥६॥

भा० टी०—सूर्य भुषत नक्षत्र से शश्राशाभाशाशा इतने नक्षत्रों में कृषि कर्म अशुभ और शुभ इस कम से समझना । तथा शतिभवा अवण ज्येष्ठा को छोटकर कृषिकर्मोक्त नक्षत्रादिकों में बीजवपन शुभ है। तथा सूर्य नक्षत्र के रिवाय से ८ नक्षत्र में बीजवपन शुभ है। दूसरे आचार्यों के मत से शहुनक्षत्र के सप्तम से १२ नक्षत्र में बीजवपन शुभ है। दूसरे आचार्यों के मत से शहुनक्षत्र के सप्तम से १२ नक्षत्रों में बीजवपन शुभ है। तथा बीज वपन विहित नक्षत्रों में धान्यच्छेदन शुभ है। हा। अथ मेथिस्थापन, नवान्नभन्नण, नृत्य, सनीत चाह—

मेथि चीरतरोरूफानुरहितैरुद्दाहभै रोपये-दन्नपाशनबद्दसंनशरदोः मोक्तं नवान्नं बुधैः । मैत्रार्कात्यवसुचरेज्यवरुणैः सेन्द्रैः शुभं नर्तनं लग्ने हो गुरुवीक्तिते हिबुकगैः सौम्यैश्च संगीतकम् ॥७॥ मं० टो०—उफानुरिहतै. (उत्तराफाल्गुन्यनुराधारिहतैः) उद्घाहभै-विवाहोक्तनत्त्रते ) त्तीरतरोर्मेशि (सले धान्यमर्दनार्थ वृषयोजनस्तम्मं) रोषयेत् । स्वय—तमनाशरदो नास्तोरन्नाशनवद् अन्नाशनोक्तनत्रत्रा-दिभिर्नुधैर्ननान्न नवान्नभचणं शोक्तम् । अथ मेन्द्रभैउर्येग्ठामहितेर्मेत्रार्धन्याम् तरेज्याकणैर्नज्ञे लग्ने हो बुधे गुक्तित्तिते सति, सौम्यैः शुभप्रदैः दिनुक्रमैत्रवुर्थस्यैर्नर्थनं मंगीतक चारभेत् ॥ ७॥

भाग टींग उत्तरा फाएम्सी भनुसधा होड्यर विवाहीक्षनश्वादिमें तूध-वाना पत्र का मेड (जिसमें यल जोत्कर दीनी किया जाता है) भारोपन करें। वधा उत्तरत और शरद पत्म में भन्न प्राज्ञगोक्त नक्षात्रादि में नवानकर्म शुभ है। वधा भनुसधा हस्त रेवनी धनिष्ठा तीनो उत्तरा, पुष्य शतनास और उपष्ठा हम नक्ष्या म प्रस्पति से इष्ट बुधलस्त में, शुभग्रहचतुर्थं स्थान में हो तो नापना भीर माना शुभ होता है॥॥।

श्रथ पश्रक्रमीह -

द्वीयार्केन्द्रदितीज्यपासविष्यवाश्व्यंत्याग्निपाशीन्द्रभैः पृप्तीनः शुनदा विसिद्दभतनी नानापश्चनां क्रिया। वारेष्पर्भयतुषु कोन्तरहरिन्वाष्ट्रेष्प्रमानिकयो-पष्टम्यां न दितोदिता स्वनग्ने न स्याद्यदेशः किल् ॥=॥

#### ביין מי בייניוני

यादित्यदिवस्थारप्रसार्वभगद्रयात्वर्यक्ति चया-कीराष्ट्रवीष्ठयस्मुद्रभे द्विकारेष्ट्रिटी क्रियार्ट्या हिना । नेत्रात्वर्कभनः क्रमाधिविधितः परचारिक्रविः सामिजि-च्यस्ता या सुसमा नदक्तिसम्बद्धेः पार्यो परिमर्बुधेः ॥॥॥

सक्टीक शाक्तियार् दे हिन ्यादित्यं (पुनरंसुपुर्यं) हियसु-(पिनष्टाशननारके) किन्दु क्निस्मानक, स्वाद्धिस स्वाद्धिनान, मृदुसदाक, विन्तं, स्वर्धिक क्रिक्तं क्

माठ टाँठ — पुनरंमु पुत्य, धनिष्टा धातिभिषा, स्थिरसज्ञक अविवनी, मृदु-नज्ञक स्वाती हस्त हन नक्षत्रों में युध गुर ज्ञुक रिव मगल वारों मे, गुरु शुक्र के उटय में, चन्द्रमा लग्न से शश्र स्थान में हो तो घोडे की क्रय विक्रय आदि निया ज्ञुभ होती है। उसमें मूर्य नक्षत्र से आगे अभिजित सहित गणनाकर १५, और सूर्य नक्षत्र में पीछे १ नक्षत्र में घोडे की क्रिया ज्ञुभ समझना तथा योटे की जो क्रिया मनुष्य सहश है वह मनुष्य की क्रिया में विहित नक्षत्रादि में कर तथा दूसरी क्रिया उक्त नक्षत्रादि में करे।। ९।।

श्रधाभ्यद्गे निपिद्धकालमाह—

भद्रासंक्रमपातवैधितिसितेज्याकिरपृष्टचादिपु श्राद्धाहे प्रतिपद्धद्वे परिहरेद्धेतुं विनाभ्यंजनम् । मांगल्यं विजयोत्सवोऽज्दवदनं दीपावली हेतवो-

प्राप्त कथितादितैलुमनसन्निद्येऽहिनित्येऽखिलुम् ॥१०॥ इं० टी०—भद्रा विष्टि , संकम सूर्यसंक्रान्तिः, पातो व्यतीपातः

वैधृतिर्योग , सितेज्याकीराः शुक्रगुरुरिवकुजवाराः, पष्ट्यादयस्तिथयः एपु, श्राद्धदिने, प्रतिपद्द्वये प्रतिपदि द्वितीयायां च हेतुं विना स्प्रभ्यंजनं

तैलाभ्यज्ञं परिहरेत् हेती सित न त्यजेन किन्तु सेवेदेवेत्यर्थान् सिद्धयित । अयाभ्योगे हेत्नाह—माज्ञल्यं विवाहादिकम्, जिजयोत्सवः, श्रव्यवद्नं नर्यारम्भादनं, दीणवलीति श्रभ्यंगस्य हेतवः सन्ति । कथितादिनैलं निन्येऽद्वि दिनेऽपि श्रनसन् शुभं स्यान् । श्रादिश देन पुष्पादिवासिन-नैलम् । नित्यऽभ्योगे तु अग्विलं सर्वे तैलं शुभं स्यान् ॥१०॥

भाग दांग — भदा सकाति व्यतावात, वैद्यति, शुक्त गुरु रिव सगवालर पणी भ दिक सब ६१७।८१६१०।११।१२८१३।१४ १५।३० तिथियाँ, श्राद्ध दिन प्रात्त । तितावा इनम विना इतु के अभ्यद्व न करे अभ्यगके इतु विवाहादि सगल गान, विजया दशभीके उत्सव, वर्षास्म्म दिन दीषावर्ळा ये अभ्यजन के न्यु है। तथा पकामा दुआ तेल वा पुष्पादि से वासित तेल निन्दा दिन में भी भुभ है। निन्य के तैलाभ्यग सभव तल शुभ है॥ १०॥

श्रथ धात्रापालभ्नान ।नेपिद्धादेनं प्रस्ताम्नानं चाह—

दिरियण्यादिहर्गकदर्शनिथिषु म्नानं न धात्रीफलैः श्रीकाषोऽय चु गंबुपर्कापितृमाभ्यंगात्यनिष्न्यंगना । पुत्री सोपदिने प्रसूर्यपपितृत्याप्ट्रेंद्रमिश्रांबुप-क्रत्यादेण्यसमे कुपुत्रहरिने स्नायाजिशास्येपि न ॥११॥

कत्ने सप्तमे यस्मान् तस्मिन् स्थिरे लग्ने गण्यकस्नानं इष्टं हुभं भवति ॥ १३ ॥

भार टार-भरणी साइलेया मधा पूर्वाकाणुनी, स्वानी मुठ शतिया दाना भारपदा त्येषा हम्स प्रापादा इन नक्षार्यों में रोग उपनि होने से शास्ति रागेपर रोगापुण होता है। तथा श्रवण विशासा इन दोनों में रोगापिन होने से १६ दिवपर तथा श्रवणश्रितों में रोग होने से ९ दिवपर रोगी रोगमुक होवा दे। तथा पुनर्गमु इतथा स्वानी श्रुव सक्षक रवर्षी मधा इन नक्षार्यों में, हार ग्राभवार में रागमुक्तान हा स्नान सहाम है। तथा श्रवण नक्षार्य संसुध संस्था मधा स्वान सहाम होवा सहाम है। तथा श्रवण हात सहाम रिश्व महाम साम मात्र म पाप मह हा एवं निवर सहाम रोग मुक्त जन गर स्वान होने हैं। हान है। हान है। हान है। हान है।

अथ उपभ्यागमाह

द्रव्यां संव्यवहारती लघुचर्रयोज्यां चरांगे तुत्रे प्रमोद्यात्मजगेऽध तस्य हरणे हरती रविज्ञीः कुनः । रोक्रांतिसीरणी (विषुष्करयमी कुरसान्त्ययोदचन्द्रमा द्रज्ञित्रोति शुसा विद्न इह यन्कृयोहणं तन्त्विसम् ॥१४॥ यथ नए। दिद्रजाश्य वासि नाय द्रायित्तेषं वृत्तार्थेनात्न नीचागाप्रध्रविभवागुषु धनं नए। दिसं नेति का-द्रभेट्याप्ते जिन्वणेषयोनं गनमेन्यंत्यां गृणुद्धां त्तिपेत् । विषां प्रोक्तविद्युदेविश्विभेऽध द्रीणमृल्ध्रुवे-र्मृद्रश्वीडयपरां गृषं: मुजलग्वाटजांगे नरुन् रोपयेत् ॥१५॥ मं० टी० बीट्योप्रध्रविमधवायुषु नत्त्रत्रेषु नए। दिकं धनं नैति ( पुनस्तद्यद्येभंत्यर्थ ) तथा च कान् रोहिस्सीनत्त्रत्रात् भेऽभीद्रनत्त्रत्रे-ऽत्याप्ते चतुर्भक्ते विष्य ( ३१० )शेषयोर्गतं धनं न एति । स्रथ— स्रन्त्याम्युद्धां ( त्याद् द्वाद्शाचतुर्थभावयो द्युद्धौ) सत्यां धनं त्तिपेत् भूमौ नित्तिपेन् । प्रथ दृष्ट देवतिथिभे प्रोक्तवत् विद्यारम्भोक्तभादौ विद्यां सुगुस्क्तमन्त्रवित्यां गृहीयात् । स्रथ—द्वीशमृलस्रुवैर्धद्वश्वीस्य

एवं श्रव्जाद्गे जलचरलमे तस्न वृत्तान् रोपयेत् ॥१५॥
भा०टी०-तीक्षण ४म भ्रुव मिध्रसत्तक स्वाती इन नक्षत्रों में नष्ट प्रयुक्त प्रक्षिप्त
नादि धन नहीं मिलता है। तथा रोहिणी से इष्ट नक्षत्र सख्या को ४ से भाग
देफर यदि ३।० शेष वचे तो नष्ट नादि द्रव्य नहीं भिलता है तथा—द्वादक चतुर्थं
भाव शुद्ध (पाप रिदेत) हो तो द्रव्य को भूमि में गाड कर रखना शुभ है।
नथा—जिस देव का मन्त्र प्रहण करना हो उस देवके तिथि नक्षत्र में तथा
विचारम्भोक्त तिथि नक्षत्रादि में गुरुके मुख से मन्त्र प्रहण करे। तथा विशाखा
मूल, भूव, मृदसञ्चक अधिवनी पुष्प हस्त शततारा इन नक्षत्रों में, ४।१० स्थान
बुद्ध हो ऐसे जलचर एस में पृक्षों का रोपना शुभ है॥९५॥

कराम्बुपैर्नेत्त्रं , सुजलखाटजाद्गं (सुप्ठुशोभने जलखे चतुर्थदशमें यस्मात्

श्रथ वापीकृष्मुहुर्ते राजदर्शन शान्तिक पौष्टिकं चाह— चट्टाहर्चोहिरत्रयादितिहयेज्यर्चोस्तडागादयो इ ज्याव्जैस्तनुगै: सिते दशमगे सिध्यंति सद्दासरे । राजेचा श्रवणत्रयध्रुवमृदुचिमै: स्वकेद्रायगै: सौम्यो: शांतिकपौष्टिके सचरभैरेतै: सुधर्मोदये ॥ १६ ॥

स० नी०— उद्घाहार्महरित्रयादितिहयेज्यर्ने (विवाहोक्तश्रवणत्रय-पुनर्वस्वरिवनीपुरयनचन्ने) ज्ञेज्याब्जीर्युधगुरुचन्हेस्तनुगैर्रुप्नगते., सिते शुक्ते दशमगे सद्वासरे शुभग्रहवारे तहागादयः सिद्धयन्ति । तथा श्रवण- मिनुबम्यु चिपैन चन्नै, सीम्यैः ग्रुभमहै स्वकेन्द्रायगैः द्वितायनकेन्द्रैका-हान्यै राजेचा (राजदर्शनं) ग्रुभा म्यान्। तथा — सचरभैश्चरनचन्न-विनैरेतैनेच्नादिभिः सुधर्मादये (सुष्ठु धर्मां नवमभावो यस्मान् विमन्तुरये लम्ने शान्तिकवीष्टिके कार्ये॥ १६॥ भार्व्हार निवाहक वक्षय, तथा ध्रवण धनिष्ठा द्वात तारा, पुनर्वम्, विचरी पुष्य इन वक्षयों में, तुध सुरू चन्द्रमा एम में हो, शुक्त द्वाम में हो

है। तन्ता कृप आदि का त्यान हुआ होता है। तथा —श्रवण धनिष्ठा श्वामिया दुव सद्द्रिय नध्यों में हुअमह त्या से २११। ११ १० ११ इन स्थानों में हो ११ राजवर्षत (वर्षे भादमी से मिलना) शुभ है। तथा चर । जक नक्षय सहित ११ राजवर्षत (वर्षे भादमी से मिलना) शुभ है। तथा चर । जक नक्षय सहित ११ राजवर्षा है। १६॥

## ष्ठाथ विच्यमाह—

दिञ्तं नेत्र मिलम्लुचे विधुसितेज्याम्ते स्वावष्टमे मंदाराह्य रालादये स्थिरतनी कुर्यात्क्रतेऽदोऽन्यथा ।

संव टीव-मिनस्युचे मलमारो, विधुमिनेज्यामे, स्त्री अष्टमे गोच-प्राटमस्यानगत, मन्दारादि शनिकुपदिन गलोदये पापजन्ने नवाधिय-द्वी स्वित तके, दिव्य शपर्य सेत्र कुपीय । यतीन्न क्रुने सिन अन्यथा विष-

ेर्न (अप-यान्द्रस्य प्रित्यो स्पतीत्यर्थ ) ॥ १६३ ॥

माठ टाठ मेलमास में चन्द्र ज्ञुन मृहस्पति ह अस्त में, गोचर से अस्म ज़िस, इति मगणार में पापण्ड लग्न में हो पा पापणीये एम में नेपा स्पिर इत्र में लिख इप्पत्न करें। इतम दिख्य शप्य करने से असस्य करनेपाली की एवं क्षेत्रिंग १६) ।।

श्रम तृत्र तृत्र गृहयुवास्तरोषो नेत्याहः— श्रीतित्यहरणायनेषु विषुत्रं संक्षीणीतातारुषाः तृत्युक्तरीव पुत्रवेशनगयागोदासु वित्याध्यक्ते ॥ १० ॥ रेशानात्विली होरे श्यनपयोजनेने नेत्यके सन्ते जीतिहे विशेष्ट्यमानीय पश्चिपपेणो । सन्त्राहेकाविती न जीपिस्तवेशम् त्यवेशोष्ट्रमा स्त्याहोकावारणेषु गरिको गर्भादिसहस्वित् ॥ १० ॥ धंव देवि - शिं - प्रत्याणं स् (शिंशीणं यत्र मिट्ट मिं ने ने प्रोतितः मितः प्रत्यं स्वेचण्याणं, प्रत्यन मस्स्यतं संक्रमणं ण्रियं भएनुलासंगानी. सर्वाणं मानी हीनाती, त्याकृत्युत्सर्गवपृत्र वित्यागोणम् (त्याजिक्षात्रमं त्यसंद्रकृत्यम् प्रत्यते निम्मन् गोदादरी त्याम् नियानिक प्रतियं प्रतियं यत्र क्रियतं निम्मन् शालावित्री, हरं धारावर्षायं प्रतिन, नैन्यके याने नित्यगमने, जीर्णग्र वित्यानिकोषे त्र्यरोतं प्रेतान सेत्यके याने नित्यगमने, जीर्णग्र वित्यानिकोषे त्र्यरोतं प्रतिन वित्यानिक वित्यानिक प्रतिन वित्यानिक वित्यानिक प्रतिन वित्यानिक वित्यानि

भार टीर — श्रीशंत प्रहण, मकर वर्ज मेप तुला की सकान्ति, इन् तथा हीन जातियों में, उपावमं उरसर्ग, वध्मवेदा, गया गोदावरी निस्य वार्षिक मिया, ईंगान विल सर्प विल, हरिशयन, हरिपादवंपरिवर्तन नित्ययात्रा, जीव यहमवेदादि टोलोरोहण, दमनारोपन, पवित्रार्पण चातुर्मास्यव्यत, अष्टका 'मार पीप, माध, फाल्गुन की कृष्णाप्टमी ), उरसाइ (पुत्रजनमादिक) वस्त्रधारन और गर्भाधानादि अन्त्रशानपर्यन्त, सहकार इन सर्वो में गुरु शुकास्त के दोष नहीं है। १८॥

श्रथ प्रथम-देवतीर्थयात्रानिपेध, प्रेतकर्म चाइ—

शुक्रेज्याम्तमयेऽधिकत्त्रयजनुर्मासेषु जन्मत्ते के नापूर्वामरतीर्थदर्शनमियाद्गोदागयाभ्यामृते । एप्वाषाटसहस्यविष्णुशयनेष्वष्यन्त्यकर्मे त्यजे-द्यद्वर्पाधिकलंवितं भवति तद्दगोदागयातोऽन्यतः ॥१६॥

 विश्व निर्मान है , मौन्यैः शुभप्रहे स्व केन्द्रायमैः द्वितीयन्केन्द्रैका-जिन्यै राजेचा (राज्यशेनं) शुभा स्यान्। तथा — सचरभैरचरनचत्र-किनैरेतैनेच आदिभिः सुधर्माद्ये (सुन्द्र धर्मो नवमभावो यस्मान जिमन्त्रयो लग्ने शान्तिकवीष्टिके कार्ये ॥ १६ ॥ भार टाठ विश्व ग्राप्त नक्षप्त, तथा अवग धनिष्ठा बात तारा, पुनर्वम्, जिल्ली पुन्य हत्र नक्षत्रों में, उथ गुरु चन्द्रमा लग्न में हों, शुक्त दशम में हो जिल्ला कृत आदि का राजन शुभ होता है। तथा — अवग धनिष्ठा शतिनायो । अव स्व जिल्ला स्व स्वारों में प्रसाह लग्न से स्वायास्त्राम् । इन स्थानो में हो

हत सुद् जिय नक्षयों में शुभवह त्या से शशाशाशाशाशाशाहन स्थायों में हो रे सत्तर्यात (वर्ड भादती से सिल्सा) शुभ है । तथा चर ं झक नक्षत्र सहित त्याता नक्ष्यारि में त्या से नवस भाव शुद्ध हो तो शान्तिक भार पौष्टिक वर्से त्या हेता है ॥ १६॥

#### त्राथ दिष्यमाह—

दिञ्यं नीय मिलम्लुचे विभूमितेज्यास्ते स्वायष्टमे मंदाराह्य रालोदये स्थिरतनी कुर्योटक्रतेऽदोऽन्यथा ।

्र संव टीव--मिनम्युरे मजमासे, विधुसिनेच्यास्ते, रती आहमे गोच-पण्टमस्थानस्ते, सन्दर्शाद शनिकृतदिन स्वतीदये पापलग्ने तथास्थिर-प्री स्विरत्ये, । इत्य शपर्यं नैव कुर्यात । यतीत्र कृते सति अन्यशा विपर् रि (अस्स्यप्रपत्तिये विचयो सर्वती सर्वे ) ॥ १६३ ॥

्र ( अरू येपेट्रिय विचया सेवता येथ ) ॥ १६३ ॥ - स्राठ ट्रीठ - रेटमास से चन्द्र शुक्र मुन्ध्यति हे अस्त स, गोचर से अस्स त्य स, इति संगठ गर से पापमह सम्र से हो चा पापशीय सम्र सं गया निपर क्य से किया इच्छा स हर । हमस दिख्य शपम करते से असस्य करतेयागदी की

ए इसि है। ३६; ।।

श्रम कृत कृत गृहणुत्राप्तरोगो सम्याह— श्रीतित्रहरणायनेषु विषुवे संदीणीतातातुषा-कृत्युत्त्वांद इत्रोगनगयागोदासु नित्यादिरो ॥ १०॥ देशानित्वली हरे: शयनप्योदिने नैत्यभे गर्मे जीतीप्रदेशको रद्यसागेषे प्रतिश्राणेणे । सन्दर्भकारिक स्वीतिस्वतीस्त्रिमदेशको श्राही । १६॥ सन्दर्भकारिक स्वांगू एरिने एसर्गित्यव्या ॥ १६॥ संवर्गक कि निवासित माणनेषु ' विश्वीतं यत्र सहिराज्ञंनं नामरोजिहित्तास्त्र सत्य सुर्ययन्त्रपत्य, अपने सक्तर्यनंद्रमणं पषु )
त्रिप्रं सेपतृतासंक्रमते सर्वाणंता है ही त्याती, उपाक्र-युत्मर्वप्रप्रते
क्वियागायम् (व्याद्रतिस्यात् से उत्सर्यद्रव्यन्त्रमाप्रस्यं, व्यूक्रवेशन,
गेत्र मालप्रते त्याम निव्यात् पेत्र प्रतिवर्य यानं निव्यममने, जीर्णगृहे,
प्रवर्शेष्टसनारोषे त्यवसेहो एपानां योज्ञासेहन, दमनारोपस्त्रप्रिमायां
स्वति, निमान् पवित्रार्थणं (धावण्या भवित तस्मिन) चानुर्मास्यविषो
अष्टवासु (मार्गवीयमापप्रात्मुनगत्माप्रस्योऽष्ट्रकास्तासु) जल्लाहान्
न्वर्थारणेषु (अस्माह पुत्रोत्यस्याद्रः, अस्त्ररधारणं वस्त्रधारणं तेषु)
गर्भोदिसप्तम् मर्भाधानादिसप्तसंस्कारेषु जीविसत्योर्मूद्रव्यदेवेषोऽस्तनेष्णे न गदित ॥ १८ ॥

भा० नी० — श्रीहील, प्रहण, मकर वर्ष मेप तुला की सकान्ति, इनमें नथा होन जातियों मे, उपावमं, उरसमं, वध्ववेषा, गया गोदावरी नित्य वार्षिक किया, ईशान विल सर्प विल, हरिहायन, हरिवाहवंपरिवर्तन नित्ययात्रा, जीर्ण प्रदम्येशादि टोलोरोहण, दमनारोपन, पित्रत्रार्थण चातुर्मात्यवत, अष्टका ' मार्ग पीप, माध, फाल्नान की कृष्णाष्टमी ), उरसाइ (पुत्रजन्मादिक) वखधारन और गर्माधानादि अनवाशनपर्यन्त, सरकार इन सर्वो मे गुरु शुक्रास्त के दोप नहीं है।। १८॥

श्रथ प्रथम-देवतीर्थयात्रानिपेध, प्रेतकर्म चाह—

शुक्रेज्यास्तमयेऽधिकत्त्वयजनुर्मासेषु जन्मर्त्ते नापूर्वामरतीर्थदर्शनमियाद्गोदागयाभ्यामृते । एप्वापाटसदृस्यविष्णुशयनेष्वष्यन्त्यकर्मे त्यजे-द्यद्वर्पीधकलंवितं भवति तद्दगोदागयातोऽन्यतः ॥१६॥

सं० टी० — शुक्तेज्यास्तमये, श्रधिकत्तय-जनुर्मासेषु, जन्मर्त्तते जन्म-नत्तत्रे गोदागयाभ्यामृते, श्रपूर्वामरतीर्थदर्शनं न इयात् न गच्छेत् गोदा-वरीगयागमने न दोष इत्यर्थः । तथा — एपूपरोक्तेषु 'शुक्तेज्यास्तमया-दिषु' तथापादसहस्यविष्णुशयनेषु गोदागयातोऽन्यत्रोऽन्यत्र वर्षाधिक-तिन्वत अन्त्यकर्म यद् भवति तत् त्यजेत् । गयागोदावर्योस्तु 'सटैव ' जगधुरम्दु जिप्रैनेजत्रै, सौम्यैः शुभप्रहे स्तकेन्द्रायगैः द्वितीयन्केन्द्रैका-दशस्यै राजेजा (राजद्शेनं) शुभा स्यान्। तथा –सचरभैश्चरनजत्र-सहितेरेतैनेजगिभिः सुधर्मोदये (सुष्ठु धर्मो नत्रमभावो यस्मान् तिसन्तुरये लग्ने शानितक्षोष्टिके कार्ये॥ १६॥

भाव दाव विवाहात नक्षय, तथा श्रवण धनिष्ठा हात सारा, पुनर्पेसु, स्विवती पुण्य हन नश्चमों भ, पुश्य सुरु चन्द्रमा लग्न में हों, शुक्र दशम में हो हो तथा —श्रवण धनिष्ठा शतभिषा धृष सुदू जिल नश्चमों में शुक्रमह लग्न में २१२१४१७१२०१२ हन स्थानों में हो ल स्ववर्णत (व) साद्मी में मिलना) शुभ है तथा चर 'ज्ञक नक्षत्र सिति तवस्त नश्चमी से मिलना) शुभ है तथा चर 'ज्ञक नक्षत्र सिति तवस्त नश्चमी से नयम भाव शुद्ध हो तो शान्तिक नार पौष्टिक कमें लग्न होता है।। १६।।

## श्रथ विज्यमाह—

तिज्यां नेत्र मिलम्लुचे विधुसितेज्याम्ने स्वायष्टमें मंदाराह्य स्वलंदिये स्थिरतनी क्यीन्क्रतेऽदोऽन्यथा।

स्व दीव-मितम्छुवं मलमास, विधुसितज्यामंत, रवी अष्टमं गोच-रेट्टिसस्वातमंत, सन्दार्गाह्य शतिकृत्तिम खलोदयं पापत्रमे तयास्विस-जरी स्वरत्य, दिख्य शपनं सेव मुयात । यत्तेत्र कृतं सनि अन्यवा विष-रेत ( अस्वराज्ययं विजया भयतीत्ययं ) ॥ १६९ ॥

स्पार्व देशिया सामास सामाज जाज मुहस्पति इस्ता सं, गान्य से अपमा चार्च सं, वित्त सगर गर सं, पापवह लग्न से हो या पापर कि लग्न सं मधा स्विर लग्न से लिया जापन न कर । इनस दिया जापन करने से असला पहनपालही की राम इन्हों है। १६ ]।।

श्रम कृत कृत गृहतृत्रागतहोषो नेत्याह— श्रीकेत्त्र्रणायमेषु सिषुवे संक्षीणिताताहुपा-कृत्युत्त्वास बृज्वेजनगयागोदासु नित्याध्दिके ॥ १० ॥ क्षेत्रान्यादिको हरेः असनपर्याजनेने नीत्यके सामे क्षान्येके वस्त्राप्त्राप्त्राप्ते । चन्द्राच्याको स्वर्णाप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्ता । स्वर्णाप्त्राप्त्राप्त्राप्तृ गरिको गर्जाक्ष्यप्रदान ॥ १० ॥ संवर्गक्र— विशेष्ट्रशत्मापनेय १ विशेषो पत्र महिरणां ने नाम-तिर्विद्वागित सत्यं स्वीपाणाणी हीनाणी. च्याप्रमुख्यमंत्रपृत्रवे विद्वेगेपनास्त्रवाणी सर्वाणाणाणी हीनाणी. च्याप्रमुख्यमंत्रपृत्रवेशनः, विद्यागोषास्त्र (च्याप्रनिर्वाणमं ज्यागेद्रश्यामागृत्रसर्ग, व्यूष्ट्रवेशनः, विद्यागोषास्त्र च्यास् विद्याणि प्रविद्यं याने नित्यसमे, जीर्णगृहे, व्यागित्वली, वर्वशायनपर्याद्यंत्व, नित्यक्ते पाने नित्यसमे, जीर्णगृहे, व्यागित्वली, वर्वशायनपर्याद्यंत्व, नित्यक्ते पाने नित्यसमे, जीर्णगृहे, व्यागित्वली, वर्वशायनपर्याद्यंत्व प्रमासेप्रस्थिमायां व्यवति, विभाग प्रत्यापंत्र (भावक्याभ्यति तिस्मन) चातुमास्यविधी व्यवति, विभाग प्रत्यापंत्रण (भावक्याभ्यति तिस्मन) जल्लाहा-नर्पारणेषु (जन्माह पुञ्जोत्परयाद्यः, अस्त्ररधारणं वस्त्रधारणं तेषु) वर्माहिमलस्य सर्भाधानादिस्यवसंस्कारेषु जीवसितयोर्मृद्ववद्योपोऽस्त-तेषा न गविस्त ॥ १८॥

भा० ठी० - श्रीक्षेत्र, प्रहण, मकर वर्ष मेप तुला की सकान्ति, इनमें कथा हीन जातियों मे, उपावर्म, उरसर्ग, वध्यवेदा, गया गोदावरी नित्य वार्षिक किया, ईशान वित्य सर्प वित्त, हिशायन, हिरवाइवंपरिवर्तन नित्ययात्रा, जीर्ण एडमवेदादि टोलोरोहण दमनारोपन, पवित्रार्पण चातुर्मान्यमत, अष्टका 'मार्ग पीप, माध फाल्गन की कृत्याष्टमी ), उत्साह (पुत्रजन्मादिक) वस्त्रधारन और गर्भाधानादि अञ्जवाद्यनपर्यन्त, संस्कार इन सबो में गुरु शुकास्त के दोप नहीं है।। १८॥

श्रथ प्रथम-देवतीर्थयात्रानिपेघ, प्रेतकर्म चाइ—

शुक्रेज्यास्तमयेऽधिकत्त्वयजनुर्भासेषु जन्मर्ज्ञके नापूर्वामरतीर्धदर्शनमियाद्गोदागयाभ्यामृते । एप्वाषादसद्दस्यविष्णुशयनेष्वष्यन्त्यकर्मे त्यजे-चद्वपीधिकलंवितं भवति तद्वगोदागयातोऽन्यतः ॥१६॥

सं० टी०—शुक्तेज्यास्तमये, श्रधिकत्तय-जनुर्मासेषु, जन्मर्त्तके जन्म-नत्तत्रे गोदागयाभ्यामृते, श्रपूर्वामरतीर्थदर्शनं न इयात् न गच्छेत् गोदा-वरीगयागमने न टोप इत्यर्थः । तथा—एपूपरोक्तेषु 'शुक्तेज्यास्तमया-दिषु' तथापादसहस्यविष्णुशयनेषु गोदागयातोऽन्यतोऽन्यत्र वर्षाधिक-लिन्वत अन्त्यकर्म यद् भवति तत् त्यजेत् । गयागोदावर्योस्तु 'सर्वेव े कर्म कार्यमेव तथा वर्षाभ्यन्तरे निषिद्धकाछेऽपि प्रेतकर्म कार्यमेचे न्यर्थः॥ १९॥

भा० टी०— हुक गुरु के शस्त समय में, अधिमास, शयमास, जन्ममास में जन्म नक्षत्र में गोरावरी गया छोउकर तूसरे देव अध्या तीर्थ के प्रथम र्र्जनार्थ न जाय। गोदावरी गया सर्वरा जा सकता है। तथा उक्त शुकान्तादि में और आपाद धीय हरिशयन (आपाद हाक्त २ से कार्तिक हु० १२ पर्यन्त) में यदि एक वर्ष से अधिक होगया हो तो ऐसी धेत किया गोदावरी गया स अप्य स्थानों में स्थाउप है। अर्थात एक वर्ष के भीतर नियिद्ध काल में भी दौष नहीं। तथा गोदावरी और गया में एक वर्ष के बाद भी सर्वद। भीत किया हुत है ॥१९॥

इति वभागमारणसम्बूतनावाच्यारयाया मिश्रवकरणम् ॥

व्यथानध्यायप्रकरणम् ॥६॥ तत्र मणमण्डश्यायतिथिणाहः— पर्भोप्रादिषुपाष्टभीति तिथमी प्रध्यादिषद्वाद्वमे-दनव्यायाञ्चरसंक्रमा व्यथ मर्भा चदिश्च शुक्रे यमः । रागेदविरव्यमिनी यमः शृचिदगाशाक्रीस्यादश्ययी मार्गे कृत्णनगप्रदाविषद्योक्षाशाययः कीर्तिनाः ॥१॥ षीषेणसम्बन्धितः तर्भवाग्नन्योऽत्ये कृत्वारवेटाकित्तः माषेऽपत्तीत्वत्त्वाद्यसम्बन्धितः चात्तं राष्ट्रव्यीवसाः । इजे द्वयंपरचीत्त्वसास्यस्मित्ताः तृत्वित्रवस्मयो नभ-

रयेऽप्तिः मृत्याहम[द्विश्वनवर्षा पैत्यं यमोऽन्यः श्वताः ॥२॥
त्व टा० — पीपाः पीपायः ईसः ११ शोः सु पुनः त्विमता प्रत्यम्
पित्याः त्रांपमुनयः २।९।०। त्यत्ये पात्मुने मृत्यम् देशहरूषः मृत्यतीयाः
पित्रः मापे त्यपित्यत्यः १२।४।२।० इति भुवले सु पुनः त्रामितजा
स्वापप्तियाः चात्त्वपृष्यीध्याः २।९।०, उ.जें 'शुवले' द्वपद्वस्वीश्वराः
स्पाप्तियाः चात्त्वपृष्यीध्याः २।९।०, उ.जें 'शुवले' द्वपद्वस्वीश्वराः
सप्तिराः १ सु पुनः त्रामितजाः मृत्यप्तियाः स्विश्वनवमी राजाश्वरः,
तमस्य भावपदेऽमि २ भुते, तथा भृत्यो स्वाद्विश्वनवमी राजाश्वरः,
पत्र्य मपानत्रत्रं,यमो भरगीनज्ञत्र, श्रन्यःश्वाः श्रुष्टपृत्तीयः श्रवाः श्रवण्याः
निज्ञ एते अनत्याया कीर्तिताः ॥ २॥

सं ट्री० — पीच शुक्त ११ हत्या पक्षमें २१९१७, फारगुन में कृत्या ९१७१२ भाष में शुक्त १२१४१२१७, कृत्या २१९१७, कार्तिक शुक्त में २१९१२१११९१ ूष्ण में २११२११२, भाद्रशुक्त ३, कृष्या में २१७११२१९ मधा नक्षत्र, भरणी, नक्षत्र, तथा भाद्र शुक्त में भ्रवण ये सब वेद वेदाह पढने में भनव्याय हैं।।२।।

### श्रधानध्यायनिर्णयमाह--

योऽनध्यायतिथिः स पूर्वदिवसेऽस्तात्माङ् महूर्तोन्मितो-ऽन्यस्मिन्बोदयतः च्राज्ञयगतो ब्रह्मोह् नैवाभ्यसेत् । पर्वाम्रादियुगष्टमीति च तिथीस्त्यवत्वेषु शास्त्रस्मृती वेदांगानि समभ्यसेच्च निखिलेपूक्तं पठेन्नैत्यकम् ॥३॥

स० री० — योऽनयध्यायतिथिः स यदि पूर्वदिवसेऽस्तात् प्राड. मुहूर्तो-निमतः, वाऽन्यस्मिन् (अप्रिमदिवसे) च्रण्ययगतस्तदेहात्र व्रह्म नैवाभ्य-सेत् (वेट न पठेत्)। पर्वाप्तादियुगष्टमीति तिथीन् त्यक्ता एपूनध्यायेषु शास्त्रस्मृती नेदाङ्गानि व्यौतिपव्याकरणादीनि समभ्यसेत्। तथा च निष्धि-तेषु अनध्यायेषु उक्तं देवार्चनमन्त्रादिकं, नैत्यकं सन्ध्याहवनमन्त्रादिकं पठेत्। ३॥

भा० टीo-जो अनध्याय तिथि कही गयी है वह प्रांदिन अस्त मे पूर्व एक मुहर्त (रघडी) हो, वा अधिम दिन ३ मुहूर्च पर्यन्त हो तो उन दिनों में बेट हा सम्यास न वर्षे । नया १४।५%।३०'१।८ हुन विधियों हो होडकर होय उपसैत प्रसायामें में रपायादि शास्त्र समृति (धर्मशास्त्र ), उथोतिय स्थापरशादि वेडांग या प्रस्थास करें नया सब श्राध्यायों में देव प्रार्थ पुरुष सृष्ठ श्रादि जो पविज साप है ने नया सर्वाय होसादिय सन्त्र पाठ करें ॥ ३ ॥

यय नमित्तिरानध्यायानाह -

बक्षेत्रोणरागम्यजांवाहिगजाद्योष्ट्रांत्यम्कोन्ननाऽ-नेत्रानांवरिते व्यहं प्तरस्यगार्यत्री च मज्योतिपम् । र्यागोप्यवेतरितेऽरमस्यवनिशीधाशीयगार्गेषु च रत्यायायां च कविस्थशास्यतिमयुश्वेष्मातमादेः पटेत् ॥४॥

सर्व टीर - प्रासान्त कुमपे प्रामम ये प्रेने सति, इयग्रहनिकटे, श्राझा-हरणम् ८ ] नि श्राद्मानभरागा, प्रयासे मुख्यस्य नाम्युने न पठेन् । न्था प्रह्णान्, गुरू वितिपतिप्रान्ताद् ( गुर्ग-नृपयोर्भरगान् ), उपोत्मर्गन् ( उपाकर्म, स्मारह्मन्याम् (प्राप्तान्या ) भृष्यपानिषातत पुरदते (प्रामदाहान) व्याप्त क्षेत्र । प्रमान्य विष्य विद्यार्थं विद्यार्थं न पठेत् । प्रमान्य विद्यार्थं न पठेत् । प्रमान्य विद्यार्थं विद्यार्थं न पठेत् । प्रमान्य विद्यार्थं विद्यार्थं न पठेत् । प्रमान्य विद्यार्थं विद्यार्थं विद्यार्थं न पठेत् । प्रमान्य विद्यार्थं विद्यार्थं विद्यार्थं न पठेत् । प्रमान्य विद्यार्थं विद्या नेवक अकालिक गर्जे च ह्या न पठेन । तथा ममयजे वर्षतुं कालिके गर्जे मित सज्योति ( दिवागर्जे सूर्यास्तपर्यन्तं, रात्रिगर्जे सूर्योद्यपयेन्तं ) न पठेन्। तथा सत सत्पुरुपस्यान्ते मरणे सित सज्योति न पठेन् ५।

भा० टी०-प्राप्त में मृतक होनवर प्यान और शृद्ध के समीव में, श्राद्धान भोजन करके, मुँट में पान रत्यार न पदना चाहिये। तथा ग्रहण, गुरु और राजा हे मरण, उपारमं, उत्सर्ग, भृवक्ष, चल्लात, ग्राम में भाग लगने पर, गधर्व-नगरादि अरिष्ट देखनेपर अवालगर्ज होने पर इन सर्वो से ३ दिन पर्यन्त न पटना चाहिये। तथा वर्षा समय में गर्ज होनेपर और सन्पुर पी के मरने से सज्योति (दिन में गर्ज आदि होने पर नक्षत्रोदय पर्यन्त, तथा राघि में होने पर सूर्योदय पर्यन्त ) न पट्ना चाहिये ॥ ५ ॥ पुनरनध्यायानाह—

वाद्योलूकखरार्तजंबुकरवे साम्नां च वाते जले नीहारे पतिताभिशस्तनिकटे धावज्जनालोकने । ग्रामांते पितृकाननेऽप्यथ सतानूनित्रणीते दिवं तद्वत्सद्द्वतिनि ज्यहं च न पठेद्वं भुक्त्वार्द्रपाणिर्ने च ॥ ६ ॥

स० टी० - वाद्योत्ह्रकखरातंजम्बुकरवे साम्ना च रवे शब्दे श्रूयमाणे सित, वाते श्रातिवात वहति, जले जलमध्ये, नीहारे हिमवर्षे, पतिताभि-शस्तिनिकटे (पतितो जातिच्युत, अभिशस्तोऽपवादसहित तत्समीपे) धावज्ञनालोकने, प्रामान्ते सीमासमीपे, पितृकानने श्मशाने, सतानून-ित्रिण (तान्तप्त्र नाम घृत यज्ञे येन ऋतिजा सह स्पृष्टमसौ सतान्तपत्री तस्मिन्) दिव स्वर्ग इते याते सित्, तद्वत् सद्व्रतिनि वेदव्रतिनि दिवं गते सित त्र्यहं न पठेत् तथा मुक्ताद्रेपाणिश्च न पठेत् ॥ ६॥

भार टी॰—बाजा के शब्द, उल्लूक, गधा, श्रगाल के शब्द तथा सामवेद के ध्वित सुनने में आवे तो, अधिक वायु वहता हो तो, जल मध्य में, ् ( पार्टी ) पटता हो तब, तथा जाति श्रष्ट और लोकापवाद युक्त जन के

में भी ही है हर महुन्य जो देगकर ब्राम सीमाई समीव में प्रमण्डमें, हम साम्यापिकों (प्राप्त मिल काउल ने साथ एत स्वर्ग दिया हो उसके) सर्हेण साम रेजनी ने सर्वे पर वे दिन पर्यक्त न पर्ट । प्राप्त

श्रय प्रदोपानध्यायमाह —

रा परं महतो मुनिदेलपुने यामे चतुथ्यीयके पहारो पहने द्युपाकरणतो मार्स निशः मान्दले । द्योहन पाप द्योह राजिपदने पृत्यं सदा संद्ययो-द्योगेत्रप्रसामके जिद्यिस दुर्मुक्षितिष्ठादयोः॥०॥ स्याहुः सम्द्रमभारणपानं पाने ज्यर्थके ह्या

पन्न्यारोहणकेऽपि यस्साहनः स्नान्या चरेच्छांनिकम् ॥१॥

मीठ टीठ—पुरुष के एहिने आंग और नामि, पेट, हृदय पर तथा कण्ड से जिर दार्टी छोटकर किसी न्यान पर परली (लिपिकली) गिरे तो शुभ फल होता है। अर्थात अन्य रथानों में अशुभ होता है। तथा खियों के ये फल दक्षिण वाम अगो में विपरीत ( पुरुष से उल्टा ) समझना। तथा इसी प्रकार सरठ (हकाटिका) के आगेहण ( अहाँ पर चढ़ने ) का फल है। तथा कुकाटिका के गिरो में और लिपिकली के चढ़ने से फल विपरीत तथा किसी आचार्य के मत से किल व्यर्थ ( कुट भी नहीं ) है। तथा पल्लीपतन और सरठारोहण में वख्र महित मनान करके शान्ति करें ॥१॥

श्रथ पल्लीसरठयो शांति —

वि०-पत्लीसरठयो स्पर्शे सचैलस्नानमाचरेत।पंचगव्यं प्राशियत्वा कुर्यादाज्यावलोकन
सम्ते वाष्य्यवाऽद्यास्ते यदीच्छेदात्मनःसुरा। पुण्याहवाचनं कृत्वा शांतिकमं समाचरेत्
भित्रस्यं सुवर्णेन कुर्याद्वित्तानुसारत । रक्तवर्छेण सवेष्टय गंधपुरपेः प्रवृजयेत् ॥
तद्ये मृन्मयं रम्य कलश जलपूरितम् । पंचमुक्षकपायांदच निक्षिप्यावाहयेत्तत ॥
प्जयेद्गधपुष्पाछैलेंकपालान क्रमेण च । अग्निसंस्थापनं कृत्वा होमकमं समाचरेत् ॥
सत्युजयेन मंत्रेण समिद्धि खादिरे. क्रमे । तिलैर्व्याहितिभिहींममधोत्तरसहस्रकं ॥
अध्योत्तरातं वापि कुर्याद्वित्तानुसारतः । अभिषेकं ततः कृत्वा पावमानस्य च द्विजे ॥
पुण्यवास्यास्त्रेश्च दोपशांत्ये द्विज्ञोत्तम ।धौतांवराणि धृत्वाऽथ स्वर्णवस्त्रतिलान्दवेत्
धाद्यायान्भोजयेदित्यशांतिकर्मकरोतिय ।तस्यायुर्विजयोलक्ष्मी कीर्तिर्बुद्धि गुमभवेत्।
पल्लीसरवयो शांति कथिता सृगुणापुरा।शौनकायमुनीद्राय लोकानुप्रहलारिणेति ।१।

में भीर रीटने हुए मनुष्य को देलकर, ब्राम मीमाके समीप में, कमशानमें, तथा संचानुनंद्रीके (यज में जिस ऋराज के साथ छत स्वर्श किया हो उसके) मस्तेपर उस देहाती के मस्ते पर ३ दिन पर्यन्त न पहुँ ॥ ६॥

श्रम प्रदोपानध्यायमाह --

गा पर्वे मदनो मुनिर्दलपुते यामे चतुश्र्यीयके प्रायाची पढनं बुपाक्तरणतो मासं निशः प्राप्टले । रवेदनव्याय इतीह गत्रिपढनं वृज्ये सदा संव्ययो-रवोदोपद्रवयामके त्रिद्विसं दुर्भुक्तिष्राहयोः॥७॥ स्याहुः सम्द्रप्रसेष्टमफाल पातेऽत्यर्थके द्वया पल्ल्यारोष्टमफोर्ऽपि यस्यक्षितःस्नान्दा चरेच्छांतिकम् ॥१॥

से० टीर — उपमप्तप्त प्रभाद्वीत्रस्माभित्तम् तथा हर्नु चित्रुक त्यक्ता नित्ता हर्ने स्थातः सर्वत्र पनिता पन्नी हाभण स्थान प्रथादन्यस्थानेऽभित्तान । तथा स्थित हर पत्र मावेतस्व्यस्थान् वामण्डित्ताः
नित्तान् (पुरप्रये प्राप्ते यहुक्त तन् वित्रय दक्तिणे, पुरुपस्य दक्तिणे
ने ता स्थित प्राप्ते पत्रम् । इति पत्रशीपातोक्तवन् सरव्यरोहण्यस्ल वित्र । पाते सम्द्रस्य पात तथा पन्न्यारोहणे फल अन्यथा (यत्राशुभं कि शुभ यत्र हाभमुवनं तत्राहुभमिति ) होयम् । एके प्राचार्या सरव्याते क्ष्मिणे पत्रे प्रमा प्रथमित तथा पन्लीपाते सरवारोहणे वस्त्रसहित.
नित्ता सान्तिकं चरेन् ॥ १॥

भाग टीय-पुरुष हो टिरिने अंग और नाभि, पेट, हदय पर तथा कण्ठ से निर्देश होटकार किसी स्थान पर पटली (दिपिकली) गिरे तो हाम फल होता है। अर्थाय अस्य स्थानों में अहाम होता है। तथा ख़ियों के ये फल दक्षिण वाम अगो में विषरीत ( पुरुष से उल्टा ) समझना। तथा इसी प्रकार सरह ( हवाटिका ) के आगेष्ठण ( आगें पर चटने ) का फल है। तथा क़काटिका के गिरने से और दिपिकली के चटने से फल विषरीत तथा किसी आचार्य के मत से पल द्यं ( पुछ भी नहीं ) है। तथा पल्लीपतन और सरहारोहण में वस्न मिहत स्नान करके शान्ति करें ॥१॥

शथ पहलीसरठयो शांति.—

# अथ गोचरप्रकरणम् १०

तत्र स्वजन्मराशेर्ष्रहाणां श्रुभाशुभस्य तारायतं नाह—
स्नर्जान्चंद्रखलामि खारिषु श्रुभाः सप्ताद्यगोऽन्नाः पुनश्रापुत्रान्यथभमेमृत्युषु कविः स्वास्तित्रकोणां गृकः ।
सोस्यो व्यंत्यसमेऽिखला भवगनाः श्रुत्रले नवेषुद्विगश्रांद्रोऽथो निजभारत्युमं नवहतं त्र्यद्वोषुशेषं न सन् ॥१॥
यव दीव—स्वर्जात स्वजन्मराणे, चन्द्रराखाः विद्यारिषु (३।१०)६)
स्थानेषु शुभा भवन्ति, पुनः व्यञ्जरचन्द्रस्तु सप्ताणां। (७)१ स्थानस्यो )
वि शुभा । तथा कवि शुकः व्यापुत्रात् स्वजन्मराणे, प्रचमपर्यन्तं व्ययवर्षस्थ्युषु (१२)९।८ एषु ) च शुभा स्थान् । सुरुः स्वास्तिकोणे (२ ।
७)५।९) शुभ स्थान् । सीस्यी नुधा व्यन्त्यसमे ह्याव्यक्तिसमस्याने शुभ
स्यान् । तथा भवगना एकाद्यस्याः श्रुप्तिलाः सं ठिवि महा,शुभा गविला ।
शुनः पत्ते चन्द्रां ने एक्टिय शुभः स्थान् , कर्णंद्रत्राशुभ इत्यर्थ । व्यः॥
स्वान् विजन्यन्यन्तित्राः शुभा स्थान्, कर्णंद्रत्राशुभ इत्यर्थ । व्यः॥
स्वान् विजन्यन्तिनत्राः शुभामित्यर्थः ॥१॥

भाठ टीठ-चन्त्रमा श्रीर पापन्नह जन्म शिव से ३१९०१ ह्यानी में झुन हान है। तथा चन्त्रमा अर्थ में भी। झुक १०२३। कारा १२९८। में, बुनायीन २, ६, २१० में, यूर २१४१६। ८१० में मधा १९ में सब ग्रह, श्रीर चरत्रमा चक् इस में १,१२ में भी झुन होते हैं। श्रय वास बळ करत हैं। कार्य-मनसब म जिस स्टब्स पर्यन्त मण्या में १ हा। साम देन में ३१०११ श्रय गा मा मा मुन स्पोन् श्रम्य देव में इन कुल समझना ॥ १॥

श्रम ग्रहाला ने ।पाह-

पष्ट्रांत्रे खडते मृतायमपने ध्ये हे हो। स्यान्यिय स्ट्यंके जन्ममृते स्वहे मृतिको द्वपमे पर्दको विशेष । ध्योर्वे न्त्राक्तृते स्पत्त्रत्यमेल्यं कोश्वाना क्या। प्रत्ये पुत्रवनेष्ट्रांट कस्ट्रांत्रापु कर्मा विशिष्टः ॥२॥ पटनये विधोधनद्रस्य वेष स्यात् । ज्यर्चे, लाभसुते, सपरनतपस्रो, ब्यर्का-रामानां रविराहिनपापमहागा व्यामां वेघ स्यान । प्राष्टाचे, पुत्रधने,प्रष्टारामे, कसहजे, व्यर्यद्धे, । भवान्त्ये अट सुधस्य वेधः स्यान् ॥ २

भाव होत ह, १२ में, १० ४ में पाइड में और ३ ९ में इन दो दोस्थानी में परम्पर सूरों था पंच समझना ( अर्थाष् ६ठ में सूर्य हो तो हादशस्थ बह से धीर हादश में हो तो पएन्य घट से वेध होता है ) इसी प्रकार सब में समझता तथा ह में, ११५ में, १०१४ में, ८१११ में, २१७ में, ६१२ में चन्द्र का वेच होता है। तथा २।१२ में, ११।५ में, ६।९ में, सूर्य को छोड दोव पापमहीं का परम्पर वेध होता है। तथा ८।९ में ५२ में, ८।९० में, ४।३ में, ६९ में और १९१२ में, परस्पर महीं से मध का वेध होता है ॥ २ ॥

द्वन्यस्तेऽष्टादिमयोः खके नवसुते त्रीशेऽष्टपुत्रे त्रिका-द्येऽर्यत्ये कभवे भृगोर्जाशिशनोः शन्यर्कयोर्नो व्यधः। विद्धो व्यस्तफलो भवेद्ददिविचरो हेमादिविंध्यांतरे खेटर्जाद्वव्यथखेवरं विगणयान्यत्रोभयं जन्मभात् ॥३॥

सं र्टो०—द्वयस्ते, श्रष्टादिमयो , खके, नवसुते, जीशे, अष्टपुत्रे, त्रिकारो, श्रर्यन्त्ये, कभवे भृगो शुक्रस्य मिथो वेघः स्यात् । अत्रोक्तवेध-स्थानेऽपि ज्ञशसिनो. वुधचन्द्रयो , शन्यकेयोश्च व्यधो वेधो न भवति । विद्धां दिविचरों प्रहों व्यस्तफलों भवेत्। तथा हिमाद्रिविन्ध्यान्तरे देशे खेट-र्चात् जन्मकालिकप्रहाश्रितराशेः सकाशात् व्यधखेचर विगण्य । तथा-न्यदेशेषु जन्मभात् स्वजन्मराशे सकाशात् उभयं (प्रहतद्वेधस्थानच) गण्य। एव वेधस्थाने कश्चिद्महो यदि स्यात् तदा महो विद्धो होय इत्यर्थ.३ धि० –गुरुवेधस्तु संस्कारप्रकरणे कथित एवेत्यत्र नोक्त ॥ ३॥

भाठ दीं - राष्ट्र में, टाष्ट्र में, १०१४ में ९१५ में ३१९ में ८१५ में, ३१९

नार प्राप्त से इन दो दो स्थानों में परस्पर ग्रह से शुक्रका बेध होता में, ६।१२ में, ४।११ में इन दो दो स्थानों में परस्पर ग्रह से शुक्रका बेध होता म, वार पा है। तथा ख्रेष चन्द्र की, और शनि सूर्य को परस्पर वेघ नहीं होता है। प्रह ह । तथा उप विपरीत फल देते हैं (अर्थात् रहोक में जो प्रथम शुभ स्थान कहें विद्ध होने पर विपरीत फल देते हैं (अर्थात् रहोक में जो प्रथम शुभ स्थान कहें विद्ध करण कहें विकास की अध्युम हो जाते )। तथा हिमाचल, विकथाचल के मध्यस्थ दशा ... वरस्पर वेधस्थान जो दो दो कहे गयेहें उनमें एक में विचार्य प्रह तथा हसरे में मोर्ड रूपरा बार हो तो पिद्धममत्त्रता ॥ गुरू का वेध संस्कार ब्रास्टा में क्या है इसिनो वहाँ नहीं कहा ॥३।

इति प्रभासमारयसम्फ्रतभाषाव्याख्यायां गोचग्वकरणम्॥

यथ संकान्तिमकरणम् ॥११॥

तत्र सकत्तो पुण्यकालमाह—
कर्म द्वारमभूगेऽक्तेगंक्रमणतः पूर्व स्विरं कर्कटे
जकात्रोभगतः सम्मायदिकाः पुण्या मृगे दिग्युताः ।
कक्षेत्रास्यप्रेषेणसूर्यंचलनं निष्यस्य गरिपा
स्वीमिक्तिनं वृतीयक्रमणे भारत्येष्ट्रमे द्वारादम् ॥१॥

मण्डांग्नामीरा नार्य. इनमण्डलान्त (चन्द्रविम्यस्य सूर्य-मण्डलियांगाविध ) चान्द्रा मास उदिनः कथितः, परैस्तु श्रमान्तः (मर्यचन्द्रविग्यन्द्रयांगांऽमान्तरत्विध ) चान्द्रो मास कथितः। स्थ—स्थमंक्रमणां मासोऽधिकाऽधिमास , सथा द्विसंक्रमणको मासः चयमास होय । श्रत्र च्यमासेऽधिमासे च श्रन्यगतिनि (अन्यागिर्विद्याते येषां नानि) वर्माणि न तनुयान न दुर्यात् । स्था चये चयमासे कार्याण गर्माधानावीनि तु कुर्यादेवेत्यर्थात् सिद्धपति । तथा चये चयमासे यज्ञनममृत्यु भवत नन्मामी क्रमेण तिथिखण्डयोः (तिथिपूर्वाधे पूर्वमासः, निथिपरार्धेऽप्रिममास इति ) होयो । तथा चयमुखे (गर्म-पार्धुपिक-श्राहादो ) सृत्ये वेतनाविद्यानाथे श्रिधिको मासो गर्यते ॥ २॥

भाठ टाठ — महाादि आचार्य मृष्विम्यान्त पर्यन्त (अर्थात् सूर्यं चान्न के यिग्व वियोग पर्यन्त) चान्द्रमास कहे हैं। तथा दूसरे आचार्य अमान्त (मृर्यं चन्न्न मन्द्रल के कंन्द्रयोग) पर्यन्त चान्द्रमास कहे हैं। जिस चान्द्रमास में संकान्ति न हो यह आधमास, तथा जिस चान्द्रमास में दो सकान्ति हो वह अपमास है। इन टोनों मासों में अन्याति (जिसके न्यि दूसरा समय मिल सके) ऐसा कर्म न कर्र। अर्थात् जिस कर्न के न्यि दूसरा उपाय न हो (जैसे गर्भाधानादि) वह कर्म अधिमास क्षयमास में भी हो सकता है। तथा क्षयमास में किसी का जन्म मरख हो तो तिथि के पूर्वार्थ में पूर्वमास, तिथिके उत्तरार्थ में अधिममास समझना। तथा जो कार्य इन्ह्यान्तुल (जैसे गर्ममें मास गणना, हत्यादि) तथा थ्रान्द में मासिक आदि में और नौक्रों को तनखाह देनेमें मलमास की भी गणना होती है। २॥

इति प्रभासमाध्यसस्कृतभाषान्याध्यायां सकान्तिप्रकर्णम् । अथ प्रन्थालङ्कारमाह--

श्रीमन्दौशिकपावनो हरिपदछद्दापितात्मा हरि-स्तडजोऽनंत इलासुराचितगुरो नारायणस्तत्सुतः। स्यातं देवगिरेः शिवालयसुदक् तस्मादुदक् टापर-ग्रामस्तद्वसतिस्र हुर्तभवनं मार्तदमत्राकरोत्॥ १॥

संव टाव-श्रीमन्तं कौशिक पावयति पूर्तीकरोतीति श्रीमत्कौशिक-पावनो, हरिपदद्वन्द्वेऽपित. स्त्रात्मा येन स हरिपदद्वन्द्वापितातमा, यो हरिस्तव्जस्तत्वुत्रः इलामुराचितगुण (इलामुरेण ब्राह्मणेन।चिता गुणाः शमादयो यस्य स) अनन्त तत्सुतो नारायणः - देवगिरे उटक् स्थार्त यिन्द्रतालयं तम्माद्धरम् दापरवामम्बद्धयितः (तस्मिन् दापरे वसित-र्वम्य म ) अत्र दापरवामे मुदूर्वभवनं मार्गगढं ऋकरोत्॥ १॥

भाग दीन की तिक गों पि को पित्र करने वाले तथा भगतान के चरण में लाए को कार्यण गरने नाले हिर्मार्भ के पुत्र अनला जो हाताओं से प्रित्त हुए उनके पुत्र देविति से उत्तर जो प्रसिद्ध विचालन है ( नहीं प्राप्त गोनिर्तित है) इससे उत्तर द्याप में रहने वाले नारावण ज्यानिर्दित् हमी शार प्राप्त में इस प्रस्त के लागार मार्तिण्ड को बनाये ।। १ ॥

षः पष्ट्या युवश्वस्य वद्धमेनं मार्वेड पर्यात नरः सः विश्वपूज्यः । षदापुःस्यापनपूर्वापनमृत्यानगंमानोत्यविकलात्रीवातिवीयिकिम्॥२

स्टार्ट्यां नरः पद्याः युक्तात्रचयद्धं एवं मार्नगर्दे पठिति स स्राक्तिक्षाः निर्मतन्त्रिः, विश्वपूत्रपः सन् यदापुःसुप्यथनपुत्रशिवस्थ्यातः दीर्वस्थिः यागपटं च संवाद्गति ॥ २ ॥

भाव टीव-जा १६० बलाइ में कहा हुआ इस मुद्री मार्गण्ड की पड़ाम दें पढ़ियार पृथ्व तथा विद्यापण हाकर बहुत आयु सुख धन पुत्र भिष्य सम्म भीर बात कह की पाता है ॥ २ ॥

श्रम प्रन्माशीयोगमाह

व्यक्तिवित वर्षे शानिपाहनजन्मनः।

कृतस्वर्षात मानेटो स्पमलं जगत्हतः ॥ ३ ॥

स्व ४१० - शाहितासम्बद्ध उपहेन्द्र (४४९४) श्रीमो नर्गे गाहि। स्रोते कृत उन्हान उडिनोडय मार्नाएड स्थार १४४ ।।

नाव से २००० है। १ तहनदाह १४६३ सास्यत्म से क्या द्वा बहुमार्चेन्द्र इंडिंग इंडिंग संप्रेष्ट हो । ३ ॥

कृतिसमार्थकाटाय प्रेकीय रिन्ती लगा। क्टनार्थकान्यानार्वासिकार्थी कृतिहोता। ४॥

# भय टीकाकारस्य संचित्रपरिचयः।

मिथिछादेशमध्यरथा विप्रमग्डलमण्डितः। पूर्यस्यो दरभद्वात समन्तोशान्तरे शुभ ॥ प्रामोऽस्ति 'चाँगमा'-नाम तत्र मत्प्रपितामहः। भरठाजकुले श्रीमानभृत् सर्वगुणान्वितः॥ ग्नाएयो भोपसंहोऽस्य पुत्र सर्वजनप्रियः। मोह्नो-नाम धमशस्तत्तुत. सर्ववित् सुधी ॥ विशो **य**खुरनो-नाम सर्वलोकहिते तस्य पञ्चाभवन् पुत्रास्तेषु सर्वानुजोरूपधी ॥ सीतारामो।हमु पन्ना द्वयँ हाप्टे हामेते शके। माघरुष्पतृतीयाया दुधे भे भगदैवते॥ शुभे कर्कादये लगात् केन्द्रसंस्ये गृहस्पतौ। तती दुर्दे उस ये गा-दपूर्ण पञ्चमेऽव्दर्भे॥ मद्रयज्ञाय विद्याय गृहभारं पिता मम। रामप्रसाद संशाय दत्वा शानपुरस्सरम्॥ पीत्वा गहाजल ध्यात्वा श्रीपति तत्पदं गतः। अधोक्तेनाग्रजेनाहं पाहितो, लालितस्तथा॥ जनन्या जानकी-देव्या पठने च नियोजित । निजग्रामसमीपस्थ-जिस्तो-प्रामवासिन. गुरोज्योतिवदायश्री—कपिलेश्यः शर्मणः ्र संनिधौज्योतिपग्रन्थान्कोरिचत्सम्यगधीत्यचा। प्रथमायां परीचायां समुत्तीर्णस्तत परम्। 'ज्योतिया वार्यवर्येण-श्रीर्धानन्दनशर्मणा कन्हौलीस बने स्वीये प्रामे पाठालय कृत । छात्राश्वास्ख्यकास्तव पाठ्यन्ते यसतोऽनिशम् ॥ तथा च च्छात्रवर्गभ्यो दीयते भोजनादिकम्। तत्रत्ये सद्गुणोपेते सुजनैरेव सादरम्॥" श्रुत्वेति तत्र गत्वा च मया हप्टं यथाश्रुतम्। कन्हौली नगरी तेन गुरुणा समलङ्कृता॥

सरिता द्वारपृत्देन हुए। देपपुर्गप्रसा। तनो रगुरुपादारजमूलेऽहं पठितुं स्थित ॥ मदरोजनादिभारण्य पत्या भित्युरणर्मण । सहपै सीकृत सर्वे सुमत्या शुभगंतिया॥ पठंस्तन विचिन्तो, ह तथा मात्रेन ठालित । अन्येऽपि वेगारेशेभ्य अन्या श्रीमदगुरोर्ग्णम्॥ धागतास्त-पर् पर्च वनेन्यो मञ्जूपा इत्र । पर्जं यन्तो मिथ र्जाति द्यात्राञ्च सवजा हव ॥ पाठिता गुरुणा तेन गुरुणा विदशा इय। षा प्रशानी जगत्यस्मिन प्रयान, मदगुराम् गम्॥ मयायलपियाऽहेन यलदान्तरपादरात्। राचा योवलव र वा मध्यमाञ्च वर्धानमाम्॥ रानवीयपर्वती च राज्या "तीर्यपा" तत । पात्र्य स्वमान्नायायाः निन्दकराजनाम् ॥ पर्राचौ न समुनीयं न प्रतिपामगण्य न हैनेव मुरुरास्था मधार तथा रहासा।

